#### सत्य-समाज-प्रन्थमालाका ११ वाँ पुष्प

## जैनधर्म-मीमांसा



### दूसरा भाग

लेखक---

द्रवारीलाल सत्यमक्त संस्थापक सत्यसमाज

সকাহাক---

सत्याश्रम वर्घा [सी. पी.]

अगस्त १९४०

मृत्य दो रुपया

प्रकाशक---स्राज्ञचन्द सत्यप्रेमी [डाँगी] सत्याश्रम वर्घा, [सी. पी.]



सुद्रक---सत्येश्वर प्रिन्टिङ्ग, प्रेस. वर्षो [सी. पी.]

## -: विषयः सूची :-

## चोथा अध्याय [ सर्वे इत्य-मीनांसा }

| सम्यन्त्रान                         | ष्  |
|-------------------------------------|-----|
| सर्वज्ञता का मनोवैज्ञानिक इतिहास    | Ş   |
| अनन्त का प्रत्यक्ष असंभव            | १६  |
| सप्त-भंगी                           | २९  |
| असत् का प्रत्यक्ष असंभव             | ४१  |
| अनेक विशेष                          | ٠ ۶ |
| युक्त्यामासीं की आछोचना             | ५३  |
| <b>पहला</b> यु <del>वत्</del> याभास | ५४  |
| दूसरा युक्त्याभास                   | ६२  |
| तीसरा युनत्याभास                    | ७०  |
| अन्य युक्त्याभास                    | ७८  |
| सर्वज्ञता और जैनशास्त्र             | ८१  |
| उपयोग के विषय में मतमेद             | ८२  |
| केवछज्ञानापयोग का रूप               | ९१  |
| केवळी और मन                         | १०३ |
| केवली के अल्पज्ञान                  | १२७ |
| सर्वज्ञ राब्द के अर्थ               | १४६ |
| वास्तविक अर्थ का समर्थन             | १५३ |
| सर्वज्ञता की बाह्य परीक्षा          | १७० |

| विविध केवली                   | १७०          |
|-------------------------------|--------------|
| संघ में केवली का स्थान        | १७२          |
| सुवेज्ञत्व की जॉन्च           | १७५          |
| महावीर और गोशाल               | १७८          |
| सर्वज्ञम्मन्य                 | १८४          |
| सर्व विद्या-प्र <u>भ</u> ुत्व | १८५          |
| सर्वज्ञ चर्चा का उपसंहार      | १८५          |
| पाँचवाँ अध्याय [ज्ञान के भेद] | -<br>•       |
| प्रचिंत मान्यताएँ             | १८९          |
| दिवाकरजी का मतभेद             | १९२          |
| अन्य मतभेद                    | १९७          |
| श्रीघवल का मत                 | ्२०ऱ         |
| शंकाएं                        | २१०          |
| उपयोगों का वास्तविक स्वरूप    | २१३          |
| दर्शन के भेद                  | २२३          |
| <b>बान के भेद</b>             | २२६_         |
| मतिरुत का स्वरूप              | २३७          |
| मतभेद और आलोचना               | <b>૨</b> ૪૬- |
| रुतज्ञान के भेद               | २९५          |
| अंगप्रविष्ट                   | ३१२,         |

आचारांग स्त्रकृतांग **३१२**∹ **३१२**;

| स्थानांग                   | <b>३</b> १8         |
|----------------------------|---------------------|
| समवायांग                   | <b>३</b> १8         |
| <b>न्या</b> ख्याप्रज्ञप्ति | ३१५                 |
| न्याय-धर्म-कथा             | ३१६                 |
| <b>उ</b> पासकदशांग         | <b>३१</b> ९         |
| अंतकृद्शांग                | <b>३</b> २ <i>७</i> |
| अनुत्तरौपपातिक दशांग       | ३२६                 |
| प्रश्नन्याकरण              | ३२७                 |
| विपाक्सूत्र                | ३३४                 |
| दृष्टि-वाद                 | ३३४                 |
| अंग-बाह्य                  | ३७७                 |
| <b>इ</b> हतपरिमाण          | 360                 |
| <br>अवधिज्ञान              | ३८८                 |
| मनः पर्ययञ्चान             | ४०४                 |
| केवलज्ञान '                | ०१४                 |

#### **भरताबना**

#### **-≥**

जैन-धर्म-मीमासा का प्रथम भाग निकलने के सवा चार वर्ष बाद उसका दूसरा भाग निकल रहा है। इस भाग में मीमासा के चीर्थ आर पॉचवें अध्याय हैं, जिनमें ज्ञान की आलोचना की गई है। जैनसमाज में मीमासा के जिस अश के द्वारा सब से अधिक क्षोम हुआ है वह इसी भाग में है।

जैनगास्त्रों की प्रणाली इतनी व्यवस्थित रही है कि उसे वैज्ञानिक कहा जा सकता है, जैनियों को इस बात का अभिमान भी है, मुंब भी एक दिन था। पर जैन-जनता इस बात को भूल रही है कि वैज्ञानिकता जहा गीरव देती है वहां हरएक नूतन सत्य के आंग झकने का विनय भी देती है, निष्पक्षता भी देती है। जिस में यह विनय और निष्पक्षता न हो उसे वैज्ञानिकता का दावा करने का कोई अविकार नहीं है।

आज तक के जीवन का बहुमांग मैंने जैनशास्त्रों के अच्या-पन में विताया है। पिछछे चार वर्ष से ही इस कार्य से छुट्टी मिली है। इस लम्बे समय में प्रारम्भिक लम्बा काल ऐसा वीता जिसमें में जैनधर्म का प्रेमी नहीं, मोही था। में चाहता या कि जैनवर्म को ऐसा अकाट्य रूप दू जिसका कीई खडन न कर सके और इस रूप को देखकर नास्तिक व्यक्ति भी जैनधर्म की वैज्ञानिक सचाई के आगे झुक जाय। इसी मोह के कारण मैन 'जैनधर्म का मम' शीर्षक लेखमाला लिखी थी। इस खोज के कार्य मे भगवान सत्य की ऐसी झॉकी टेखने को मिली कि मैं समझने लगा कि जैनधर्म ही नहीं ससारके प्राय: सभी धर्म वैज्ञानिक और हितकारी हैं। इस प्रकार समभाव के आने पर मेरे जीवन की कायापलट हो गई, सत्यसमाज की स्थापना हुई इसका श्रेय अधिकाश में जैनधर्म को दिया जा सकता है मैंने उसके अनेकान्त को सर्वधर्म-समभावके रूपमे समझकर अपने को कृत्यकृत्य माना।

इस विशाल मीमासा के कारण जैन-समाज ने मुझे जैनधर्म का निंदक समझा, मेरा विरोध और विहिक्तार किया, उपेक्षा भी की इससे मुझे कुछ कष्ट तो सहना पड़ा, आर्थिक हानि भी काफी कही जा सकती है पर सत्यपथ मे आगे वढने का श्रेय इसे कुछ कम नहीं दिया जा सकता। खेद इतना ही है कि जैन-समाज के इने-गिने लोगों को छोडकर किसीने मेरे दृष्टि-बिन्दु और जैन-धर्म के विषय में मेरी मिक्त को समझने की चेष्टा न की। सान्त्वना के लिये मुझे निष्काम कर्मयोग का ही सहारा लेना पडा।

फिर भी इतना तो मुझे सन्तोष है ही कि इस प्रथ से जैन विद्वानों की विचार-धारा में काफी परिवर्तन हुआ है। कुछ मित्रों के कथनानुसार निकट भविष्य में जैनधर्म इसी दृष्टि से पटा जायगा। हो सकता है कि मैं तब भी निन्दक ही कहलाता रहूं, परन्तु अगर इससे किसी की विचारकता जगी तो मै अपनी निंदा को अपना सौभाग्य ही समझ्ंगा।

जैन जगत् में यह भाग ६—७ वर्ष पहिले निकला था। कुछ विद्वानों ने इसका विरोध किया था जिसका विस्तृत उत्तर मी तभी एक छेखमाला के द्वारा दे दिया गया या। पुस्तकाकार हपाते समय अगर वे सब उत्तर शामिल किये जाते नो काफ़ी पिष्ट-पेषण होता, कलेबर भी बहता। इस बात में सब से अबिक चिंता की बात यी पैसों का खर्च। इसलिये विरोधी बन्धुओं के बक्तव्य को प्रश्न बनाकर उनका उत्तर बीचबीच में दे दिया गया हैं इससे पिप्टपेपण और शान्दिक झगडों में जगह नहीं घिर पाई है। सशोधन करते समय यह चिन्ता बराबर सबार रहती थी कि पुस्तक बडी न होने पाबे अन्यथा प्रकाशन-खर्च बढ जायगा। फिर भी यह भाग पहिले भाग से बढ ही गया, सबये से अधिक हो गया, पर इसका कुछ उपाय न था। विशेष संशोधन सर्वज्ञ-चर्चा या चौथे अध्याय में ही किया गया है। पाँचवां अध्याय तो करीब करीब ज्यों का त्यों है।

इस भाग के प्रकाशन में निम्नलिखित विद्वान सज्जनों से इस प्रकार सहायता मिली है। इसके लिये उन्हें धन्यवाद देने के वदले वधाई दूँ तो गुस्ताखी न होगी।

२००) श्री नाधुरामजी प्रेमी वम्बई

२००) श्री मोहनलाल दलीचन्दजी देसाई बी. ए. एल- एल बी. बम्बई ।

७५) श्री कस्त्र्मलजी वाँठिया प्रीतमाबाद ।

फिर भी कुछ रकम सत्याश्रम से लगाना पड़ी है। अगर इन सज्जनों की सहायता न मिलती तो और न जाने किनने वर्ष यह भाग जैन-जगत् की फायलों में सड़ता रहता जैसा कि अर्था-भाव से तीसरा भाग सड़ रहा है।

तीसरे भाग मे जैनाचार पर विचार हैं। ज्ञान के समान आचार भाग में भी काफ़ी क्रान्ति की गई है। नियम, सायु-सस्या आदि इस युगके लिये कैसे होना चाहिये इसका विस्तृत विवेचन किया गया है । अगर कोई सज्जन उसके प्रकाशन के लिये पूरी या आशिक सहायता देंगे तो वह भाग भी शीघ्र प्रकाशित किया जा सकेगा।

अन्त में मै जैनसमाज से यही कहना चाहता हू कि आज
मै पूर्ण सर्ववर्मसमभावी और सर्वजातिसमभावी हू इसिछेथे जैनसमाज
का सदस्य नहीं हू पर जैनधमे पर या उसके सस्थापक म. महावीर
पर मेरी भक्ति कुछ कम न समझें। जेसे अनन्त तीर्थं करों में बटकर भी जैनियों की महावीर-भक्ति कम नहीं होती उसी प्रकार राम
कृष्ण बुद्ध ईसा मुहम्मद जरथुस्त आदि महातमाओं में बटकर भी
मेरी महावीर-भक्ति कम नहीं है। क्योंकि न तो इन सब महात्माओ
में मुझे कुछ विरोध माछ्म होता है न परायापन।

म. महावीर का अनुचर वनने की इच्छा रखने पर भी मैंने जैनशास्त्रों की आछोचना की है, सर्वज्ञता के उस असंभव रूप का खण्डन किया गया है जो म. महावीर की महत्ता के लिये किएत किया गया था। यह सिर्फ इसलिये किया है कि जैनधर्म अन्ध अद्वालुओं का धर्म न रह जाय, बुद्धि विकास में वह बाधा न डाले सल्यसे विमुख होकर वह अधर्म न बन जाय और म. महावीर सरीखी प्रातःस्मरणीय दिन्य विभूति अन्धश्रद्धामें छुत न हो जाय।

आज का जैनसमाज मेरे मनोभावों को समझे या न समझे पर मुझे विश्वास है कि भविष्य का जैनसमाज मेरे मनो-भाव को समझेगा वह मुझे शाबासी दे या न दे पर सेवक जरूर मानेगा, निंदक या शत्रु कदापि न मानेगा। जीवनमें इस आशा के अनुरूप कुछ देख् या न देखू पर इसी आशा के साथ मरूगा यह निश्चय है। सत्याश्रम वर्षा ता. १ जून १९४० — दरबारीलाल सत्यभक्त

### सम्पंज

## महात्मा महावीर की सेवा में

महात्मन् ।

आपने अनेकान्त देकर समन्वय सिखाया, धर्म को वैज्ञानिक वनाया, अन्धश्रद्धा हटाई, परीक्षकता वटाई, सुधारक मनोवृत्ति पैदा की, पर आपके पीछे इन वातों की ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि जिनने आपके जीवन के और साहित्य के मर्म को समझा उनका बदय रोने टगा उन्हीं रोनेवालें में से मैं भी एक हूँ।

मेरी शक्ति थोडी थी पर अपके जीवन ने कुछ ऐसा साहस दिया कि उस प्रतिक्रिया की दूर करके, विकार की हटाने की इच्छा में न रोक सका, इसी इच्छा का फल यह मीमासा है। इस में थोड़ी वहुत मूल हुई होगी पर यह जैनत्व के दर्शन के मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। पद-चिह्न देखकर राह चलनेवाले के पैर पद-चिह्नों पर न भी पढ़ें तो भी राह कुराह नहीं होती इसी आशा पर यह साहस किया है और इस का फल आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं।

> आपका पुजारी ---द्रवारीलाल सत्यभक्त

) **12**6 **399** 694 **30**2 694 329 695 334 696 329 696 369 696 359 696 359 6

## महाबीर स्वामी

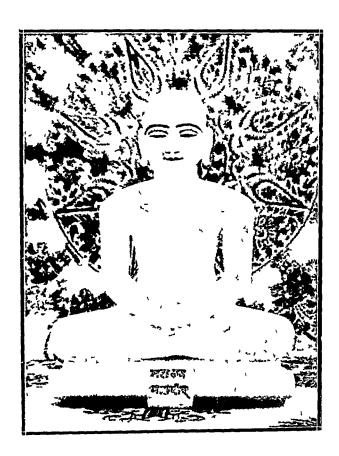

-948] 3786-, '-164 - 964 [--45] 3-964 9284- Meter 3204- Meter 3204- 1244 9284- 1255 9265 9266 32866 32866 32866

सत्याश्रम वर्धा के धर्माळय में विराजमान मूर्ति ।

~ Dags realist realist replace her see see see her res realist realist

## सत्य-समाज के संस्थापक



दरवारीलाल सत्यभक्त

## जैनभर्म-मीमांसा



# चैथि। अध्याप

## सर्वर्ज्ञत्व मीमींसी

#### ग्रामाञ

सम्याज्ञान शब्द का अर्थ है सचा ज्ञान । अर्थात् जों वस्तु जैसी है उसे उसी प्रकार जिनना सम्याज्ञान करें । साधारण व्यव-हार में और वस्तुविचार में सम्याज्ञान की यही परिमाणा है, परन्तु धर्मशास्त्र में सम्याज्ञान की परिभाषा ऐसी नहीं है । व्यवहार में िप्ति वस्तुका अस्तित्व-नास्तित्व जानने के लिथे 'सम्यक्' और 'मिध्या' शब्दोंका व्यवहार किया जाता है परन्तु धर्मशास्त्र में कोई ज्ञान तवतक सम्याज्ञान नहीं कहलाता ज्वतक वह हमारे सुख का कारण न हों । मैंने पहिले कहा है कि धर्म सुख के लिथे है । इस लिथे धर्मशास्त्रों की दिष्ट में वहीं ज्ञान सचा ज्ञान कहलायगा जो हमारे कल्याण के लिथे उपयोगी हो । यहीं कारण है कि धर्मशास्त्र में सम्य-ग्रहि का प्रत्येक ज्ञान सचा कहा जाता है और मिध्यादि का प्रत्येक ज्ञान सचा कहा जाता है । चतुर्थ गुणस्थान से ( जहां से जीव सम्यग्रहि होता है ) प्रत्येक ज्ञान सम्यक् ज्ञाने हैं । इसके

पहिले मित और श्रुतज्ञान कुमित और कुश्रुत कहलाते है। जहां सम्यादर्शन और मिध्यादर्शन का मिश्रण रहतों है वहीं सम्याज्ञान और मिध्याज्ञान का भी मिश्रण रहतों है।

सम्यादर्शन से हमें वह दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वाह्यदृष्टि से जो मिध्याज्ञान है वह भी कल्याण का साधक होजाता है। एक आदमी सम्यादृष्टि है किन्तु आँखों की कमजोरी से, प्रकाश की कमी से या दूर होने से रस्सी की सप समझ छेता है तो व्यवहार में उसका ज्ञान असल्य होने पर भी धर्मशास्त्र की दृष्टि में वह सम्याजानी ही है, क्योंकि इस असल्यता से उसके कल्याण मार्ग में कुछ बाधा नहीं आती।

यह तो एक साधारण उदाहरण है, परन्तु इतिहास, पुराण, मृवृत्त, स्वर्ग नरक, ज्योतिष, वैद्यक्त, मौतिक विज्ञान आदि अनेक विषयों पर यही बात कही जा सकती है। इन विषयों को सम्यग्दिष्ट को अगर सम्राज्ञान है तो भी वह सम्यग्ज्ञानी है और निध्याज्ञान है तो भी वह सम्यग्ज्ञानी है और

तात्पर्य यह है कि जिससे आत्मा सुखी हो। अर्थात् जो सुख के सचे मार्ग को वतलाने वाला है वहीं सम्याज्ञान है। जिसने सुख के मार्ग को अच्छी तरह जान लिया है। अर्थात् पूर्णरूप में अनुभव कर लिया है वहीं केवली या सर्वज्ञ कहलाता है। आत्मज्ञानकी परम

क्षानातुवादेन मत्यक्षानश्रुताक्षानिवसङ्गक्षानेषु मिथ्यादृष्टि सासादनसर्म्य-ग्दृष्टिश्चिरित आमिनिवोधिकश्रु शविष्ठानेषु असयतसम्यग्दृष्ट्याद्वींन । सर्वा-थिसिद्धि १-८ । मिरहदये सन्मिरस अण्णाणितयेण णाणितयमेव । गो जी ।३०२।

प्रकर्पता भी इसीका नाम है। मैं जिस' छेखनी से छिख रहा हूं उस में किनने परमाणु है, प्रत्येक अक्षरके छिखने में उसके कितने पर-माणु घिसते हैं, मैंने जो भोजन किया उसमें कितने परमाणु थे, आर एक एक दॉन के नीचे कितने परमाणु आये आदि अनन्त कार्य जो जगत में हो रहे हैं उनके जानने से क्या छाम है ? उसका आत्मज्ञान से क्या सम्बन्ध है ?

किसी जैनेतर टार्शनिक ने ठीकही कहा है.-

सर्व पश्यतु व। मा वा तत्त्वमिष्ट तु पश्यतु । कीटसख्यापरिज्ञानं तस्य नः कोपयुज्यते ॥

सत्र पदार्थी को देखे या न देखे परन्तु अस्की तत्त्व देखना चाहिने। कीडों मकोडों की संख्या की गिनती हमारे किस कामकी ?

> त्रस्मादनुष्ठानगत ज्ञानमस्य विचार्यताम् । प्रमाण दूरदर्शी चेदेते गृद्धानुपास्महे ॥

इसिंखें कर्तव्य के ज्ञानका ही विचार करना उचित है दूर-दर्जी की प्रमाण मानने से तो गृद्धोंकी पूजा करना ठीक होगा।

ये श्लोक यद्यपि मजाकमें कहे गये हैं फिर भी इनमें जो सख है वह उपक्षेणीय नहीं है। जो ज्ञान आत्मोपयोगी है वही पारमार्थिक है, सत्य हैं, उसी की, परमप्रकर्पता केवळ्ज्ञान या सर्वज्ञता है।

सर्वज्ञता की परिभाषा के विषय मे आज कल वडा भ्रम फैला हुआ है। सम्भवतः महात्मा महावीर के समय से या उनके कुछ पीछे से ही यह भ्रम फैला हुआं है जोकि धीरे धीरे और वढता गया है। जैनिविद्वानों की मान्यता के अनुसार केवलज्ञान का अर्थ है—लोकालोक के सब द्रव्या की त्रैकालिक समस्त पर्यायों का युगपत् (एक साथ ) प्रत्यक्ष ज्ञान। यह अर्थ कैसे वन गया और यह कहात क ठीक है, इस बात पर मैं कुछ विस्तृत और स्पष्ट विवेचन करना चाहता हूँ।

#### सर्वज्ञता की मान्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास

विकासवादके अनुसार, जब मनुष्य पाशव जीवन से निकलें कर सम्भवाका पाठ-पढ्ने के लिये, तैयार-हुआ उस सक्रान्ति काल में और प्रचलित धर्में। की मान्यता के अनुसार जन स्वार्थ के कारण भ्रष्ट्र हुआ और आपस्में छड़ने छगा तब- कुछ छोगों के हृदय में यह विचार आया, कि अगर हम स्वार्थत्रासना को पशुत्रल के साथ स्वच्छन्द फैल्ने देंगे तो मनुष्य धुर्खा न हो सकेगा । चोरों के हृदय पर राजा का आतक वैठाया जाता, है, परन्तु जव राजा छोग ही अलाचार करने लगें तत्र उनके ऊपर किसी ऐसे आत्मा का आतक होना चाहिये जो अन्यायी न हो, इसी आवश्यकता का आविष्कार ईश्वर की कल्पना है। परन्तु जिन छोगों के हृदय पर ईश्वर का आत्क बैठाया, गया उनके हृदय में यह रांका तो हो ही सकती थी निग्र ईश्वरः सर्वशक्तिशाली भले ही हो परन्तु जव ईश्वरः को माद्य ही न होगा तबः वह हमें दं दं कैसे देगा ? इसिछेथे. ईश्वरः को सर्वज्ञ मानुना पडा । एक वात और है कि:जत्र एक द्रुदाता - ईम्बर की कल्पना, हुई तब उसे स्रष्टा और रक्षक भी मानना, पड़ा। अन्यथा कोई कह सकता था कि उसे क्या अधिकार है-कि वह किसी की: दड दे ? परन्तु ईश्वर जगत्कर्ता माननेसे इनका और ऐसी अनेक' राकाओ का समाधान हो गया। परन्तु ईश्वर जगत बनावे, रक्षण करे और दंड दे; ये कार्य सर्वज्ञ हुए विना नहीं हो सकते। इसिलेये जगत्कर्तृत्व के लिये सर्वज्ञता की कल्पना हुई।

परन्तु कुछ सन्यात्त्रेषी ऐसे भी थे जो इस प्रकार की कल्पना से सतुष्ट नहीं थे। ईश्वर की मान्यता में जो वाघाएँ थीं और है उन्हें दर करना कठिन था फिरमी शुमाशुभ कर्मफल की व्यवस्था वनसकती थी। उनका कहना था कि प्राणी जो अनेक प्रकार के सुख दु:ख भोगते है, उनका कोई अदृष्ट कारण अवस्य होंना चाहिंथे, किन्तु वह ईश्वर नहीं हो सकता; क्योंकि प्राणियों को जो दु खादि दड मिलता है वह किमी, न्यायाधीश की दडप्रणाली से नहीं मिलता, किन्तु प्राकृतिक दंडप्रणाली से मिलता है। अपथ्यभोजन जैसे थीरे थीरे मनुष्य को वीमार बना देता है उसी प्रकार प्राणियों को पुण्य-पाप-फल भोगना पडता है। इस प्रचार पुण्य-पाप फल प्राकृतिक हैं। ऐसे विचारवाले लोगों की परम्परा में ही साख्य, जैन और वौद्ध दर्शन हुए है।

इन छोगोंने जब ईश्वर को न माना तब ईश्वरवादियों की तरफ से इन छोगों के ऊपर ख़ब आक्रमण हुए। उन छोगों का कहना था कि जब तुम ईश्वर को नहीं मानते तब पुण्यपाप का फल मिछता है, यह किसे जानते हो ? क्या तुमने परछोक देखा है ? क्या तुमहें प्राणियों के कर्म दिखाई देते हैं ? क्या तुम्हें कर्मकी राक्तियों का पता है ? इन सब प्रश्नों का सीधा उत्तर तो यह था कि हमें विचार करने से इन बातों का पता है । परन्तु वह युग ऐसा था कि उसं समय की जनता

सिर्फ विचार से निर्णीत वस्तु पर विश्वास करने को तैयार न यी। स्वरुचित्रिरचितत्त्व एक दोप माना जाता था इसल्टिंभ अपनी त्रात को प्रमाणसिद्ध करने के लिये अनीश्वरवादियों ने ईश्वर की सर्वज्ञता मनुष्य में स्थापित की । सर्वजन आना का गुण माना जाने हिंगा । अब ईश्वर-वादियों के अक्षेत्रों का सनावान अनीख (वादी अच्छी तरह से करने लगे। इसके बाद अनीखावादियों, ने भी-ईख़ावादियों से वे ही प्रश्न किय कि ईश्वर सर्वज है और जगत्कर्ता है यह ख़ात, तुमने केंसे जानी 2 तुम भी तो ईश्वर का, उसके कार्य को. परलोक को; पुण्य पाप को देख नहीं सुकते । इस आक्षेप से वचने क्षेत्र छिये अनीश्वरवादियों की तरह ईश्वरवादियों ने (जिनके आधार पर न्याय वंशे.पिक योग दर्शन बने) अपने योगिया को सर्वज्ञ माना। इस प्रकार ईश्वर की स्वज्ञता, अनीश्वरवादी, सोगियों में और इंधरवादी योगियों में विम्व-प्रतिविम्व रूप से उतरती गई। इस का कारण यह या कि सभी छोग अपने अपने दर्शनों को पूर्ण सत्य सात्रित करना चाहत थे।

मीमासक संप्रदाय का पन्य इन सबसे निराला है। उसे एक तरह से अनीश्वरवादी कहना चाहिये, परंतु आस्निक होने पर भी उसने सर्वज्ञ मानना उचित न समझा। जिस भयसे लोग सर्वज्ञ योगियो की कन्पना करते थे उस भय को उसने वेदों का सहारा लेकर दूर किया है।

मामासको को दृष्टि में वेद अपौरुषेय हैं, अनादि हैं सत्यज्ञानके भड़ार हैं। जो सम्पूर्ण वेदोंका जानने वाला है वही सर्वज्ञ है। अनन्त पदार्थी को जाननेवाला सर्वज्ञ असम्भव है। इस चर्चा का निष्कर्ष न

#### सम्यग्ज्यान

।यह है कि अपने अपने सिद्धान्तों को पूर्णसस्य सावित करने के लिये लोगोंने र्वित्रता की कल्पना की है।

इस प्रकार सामान्य सर्वज्ञता स्वीकार कर छेने के बाद उसके विषयमे और भी अनेक प्रश्न हुए हैं। सर्वज्ञता अनादि अनन्त है या सादि अनन्त है या सादि सान्त है ? इसी प्रकार एक और प्रश्न था कि सर्वज्ञता प्रतिसमय, उपयोग रूपः रहती है या छिन्छ रूप ? इन सब प्रश्नोंके उत्तर भी जुदे, जुदे दर्शना ने अंदुदे जुदे रूप, में दिये हैं।

जो ईश्वरवादी हैं उनकी दृष्टि मे तो ईश्वर अनादि से अनन्तकाल तक जगत का विवाता है इसलिये उसकी सर्वज्ञता भी अनादि अनुन्त होना चाहिये । परन्तु जो योगी छोग हैं उन्हें इतनी छवी सर्वेज्ञता की क्या जरूरत है 2 उनका काम तो सिर्फ इनना है कि जवतक वे जीवित रहे तवतक वे हमे सचा उपदेश दें। मृत्यु के बाद उन्हें उपदेश देना नहीं है, इसिछिये उसे समय वे सर्वेज्ञता का क्या करेंगे ? इसलिये उनकी सर्वज्ञता मृत्यु के बाद लीन ली जाती है। मृत्युं के बाद भी अगर वे सर्वज्ञ रहेगे तो अनन्त कालतक रहेंगे इसलिये एक तरह 'ईश्वरके प्रतिद्वन्दी हो जॉयगे । यह वात' ईश्वरवादियों को पसन्द नहीं है। असली बात तो यह है कि ईश्वरवादी किसी दूसरे का सर्वज्ञ होना नहीं चाहते, परन्तु अगर सर्वज्ञयोगी न हो तो उनको सच्चाई को प्रमाण कैसं मिले इसके लिये थोडे समयके लिये उनने सर्वज्ञयोगियों को माना है और काम निकल जाने पर उनकी सर्वज्ञता छीन छी है । इस । इतरहे इन 'छोगों के मतमें ईश्वर अनादि अचन्तः सर्वज्ञ और योगी सादि-सान्त सर्वज्ञ है। यह मान्यता कणादि (वैशेपिक) गौतम (न्याम ) और पतञ्जलि ( योगदर्शन ) की है ।

में पहिले कह चुका हूँ कि मीमांसक सम्प्रदाय ने वेदों का सहारा लेकर आत्मरक्षा की परन्तु वेदों को अपौरुषेय सावित करना कठिन था। विना अन्वश्रद्धा के वेदों को अपौरुषेय नहीं माना जा सकता था। इसल्यि न्याय-वैशेषिक दर्शनोंने वेदों को मान करके भी उन्हें अपौरुषेय न माना और सर्वज्ञयोगियों से उनने प्रमाणपत्र लिया। परन्तु मीमासक सम्प्रदाय न्याय वैशेषिक से प्राचीन होने से वेद को अपौरुषेय मानने की अन्धश्रद्धा को रख सका इसल्ये उसे सर्वज्ञ योगियों की जरूरत नहीं रही।

परन्तु सास्यदर्शन में इन दोनों विचारों का मिश्रण है। वह वेट को अपौरुपेय भी मानता है और सादिमान्त सर्वज्ञ योगियों को भी मानता है | हाँ, अनीम्बरवादी होने से अनादि अनन्त सर्वज्ञ नहीं मानता । मीमासक सम्प्रदाय जिस प्रकार वेद के भरोसे रहता. है उस प्रकार यह नहीं रहता । यह वेद को अगैरुपेय मानकर के-मी सर्वज्ञ योगियों की कल्पना करके अपने की, मीमासकों की: अपेक्षा अधिक सुरक्षित कर लेता है । सांख्यों की सर्वज्ञ मान्यता-का एक कारण यह है कि वेद-को अपौरुयेय सिद्ध करना ,कठिन है । अगर-कर भी दिया , जाय तो वास्तिवक अर्थ-कौन वतावे ? रागद्देप अज्ञान साहित मनुष्य तो वास्तविक अर्थ-वतला नहीं सकता क्योंकि ऐसे पुरुप आप नहीं हो सकते। अगर अर्थ-करनेवाटा भार न हो तो उस पर कौन विश्वास करेगा ? सर्वज्ञ-मानकर मोमांसकों की इस कमजोरी से साख्यदर्शन वर्च गया है । और न्याय-वंदो। पिक तो वेद. को अपारुपेय माननेकी अन्धश्रदा से भी वच गये हैं।

जब सर्वज्ञता की कल्पना योगियों में भी की गई तब यह प्रश्न उठा कि योगी छोग सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं। इसका उत्तर सरछ था। प्रायः सभी आस्तिक दर्शन आत्मा के साथ कर्भ, प्रकृति माया अदृष्ट आदि मानते हैं। बस, इसके बन्धन द्भूट जाने पर आत्मा सर्वज्ञ हो जाना है।

परन्तु इसके साथ एक जर्वर्रस्न प्रश्न उठा कि यदि बन्धन छूट जाने से आत्मा सर्वज्ञ हो जाता है तो ज्ञान आत्माका गुण कह-छाया, इसिछ्ये बन्धन छूट जाने पर उसे सदा प्रकाशमान रहना चाहिये। वह एक समय अमुक पदार्थ को जाने, और दूसरे समय दूसरे पटार्थ को जाने, यह कैसे हो सकता है १ वन्धनमुक्त आत्मा का ज्ञान तो सदा एकसा होगा। वह कभी इसे जाने, कभी उसे जाने, इस प्रकार के उपयोग बदछने का कोई कारण तो होना चाहिये १ जो क एण होगा वही बन्धन कहछायगा। इसिछिये बन्धनपुक्त आत्मा या तो असर्वज्ञ होगा या प्रतिसमय उप-योगात्मक सर्वज्ञ होगा।

इस प्रश्नने दार्शनिकों को फिर चिन्तातुर कियाँ । सांख्य दर्शन तो इस प्रश्न से सहज हां में बच गया। उसने कहां कि पदायों को जानना यह आत्माका गुण नहीं है। वह तो जड प्रकृति की विकार हैं। विलकुल वन्यनमुक्त होने र तो आत्मा ज्ञाता ही नहीं रहता परन्तु जो लोग ज्ञान या बुद्धि को आत्माका गुण मानते थे उनको जरो विशेष चिन्ता हुई। न्याय वैशेषिक यद्यपि मोक्ष मे ज्ञानादि गुणों का नाश मानते हैं इसल्थि मुक्तात्माओं के विषय मे उन्हें कुछ चिन्ता नहीं हुई, न्याय वैशेषिक का मुक्तात्मा साख्योंके

मुक्तात्मा से कुछ विशेष अन्तर नहीं रखता, परन्तु मुक्त होने के पहिले ज्ञान तो आत्मा में रहता ही है, उस अवस्था मे जो योगी सर्वज्ञ होगा वह कैसा होगा ? सर्वद्रा उपयोग रूप या क्रमी कभी उपयोग रूप १ त्रिकालित्रलोक्तवर्ती पदार्थी का सर्वदा युगपत् प्रलक्ष करने वांट योगी की कल्पना तो एक अटपटी कल्पना है। क्योंकि ऐसा योगी किसी की वात क्यों सुनेगा 2 किसी से वह प्रश्न क्यों पुंछगा ? और उसका उत्तर क्यों टेगा ? क्योंकि उसका उपयोग त्रिकाल त्रिलोक में विस्तीर्ण है, वह किसी एक जगह कैसे आ सकता है र सामने वेठे हुए मनुष्य की जैसे वह वात सुन रहा है उसी तरह वह अनत काल्के अनत मनुष्यों अनंन पशुओं अनत पक्षियों और अनन्त जलचरों के शब्द सुन रहा है। अत्र किसकी बात का उत्तर दे ? अमुक सतुष्य वर्तमान है, इसल्पि उसकी बात का उत्तर देना चाहिये और चाकी क्षा नहीं देना चाहिये — इस प्रकार का विचार भी उस्में नहीं आ सक़्ता क्योंकि इस विचार वे समान अनन्तकाल के अनत विचार भी उसी समय उनके ज्ञान रे झलक रहे हैं | तब वे किसके अनुसार काम करें ? इतना ही नई कित्तु ' किस त्रिचार के अनुसार काम करें ' यह भी एक विचार है जोकि अन्य अनन्त विचारों के समान झल्क रहा है। इस प्रका सार्वकालिक सर्वज्ञ मानने में योगी छोग उपदेश भी नहीं दे सकते इस प्रकार जिस बात के लिये सर्वत योगियों की कल्पना की थी उसी को आधात होने लगा। दूसरी तरफ अगर इस प्रकार योगी नहीं मानते तो उपयोग के वड़व्दने का कारण नया-रैड तरह दोनों ही तरह से आपति है।

इस आपित से बिनने के छिये न्यायवैद्येषिकों ने योगियों की दो श्रेणियों मानंछी। एक युक्त दूसरी युझान। जो त्रैकाछिक पदीयों का संविदा प्रत्यक्ष करनेवाछे योगी है उनको युक्त योगी कहते हैं, और जो चिन्तापूर्विक किसी वातको जानंते हैं वे युझान सहछोते है। परन्तु जैनदर्शन ने इस विषय में क्या किया, यह एक विचाणीय प्रश्न है ओर इसी पर यहाँ विचार किया जाता है।

ऐसी माछंम होता है कि जैनलोंग भी एक समय सर्वदा उपयोगातमक प्रत्यक्षवां छे [ युक्तयोगी ] सर्वज्ञको नहीं मानते थे। परन्तुं पीछे उपयोगं परिवर्तन का ठीका ठीका कारण न मिछने से समाधानक 'लिये इनने 'भी युक्त थोगी माने । परन्तु युक्तयोगी मानने से वातीलाप उनदेश आदि भी नहीं हो सकता था इंसलिय इनने उपयोग के दो भेद किंग-एक दर्शनीपयोग और दूसरा ज्ञानीपयोग, और इन दोनों उपयोगो को स्वभाव से परिवर्तनशील माना । परन्त इन उपयोगो के क्षणिक परिवर्तन से भी सनस्या पूरी न हुई बल्कि गुज़्यी और उल्लंब गई। इस समय दो उपयोगों की मान्यता तो मिट नहीं सकती थी इसर्छिये दोनो उपयोगों को एक साथ मानने का सिद्धान्त चळा । परन्तुः एक आत्मा में दो उपयोग एक साथ हो नहीं सकते इसिलेये सिद्धसेन दिवाकरने दोनो उपयोगों को फिर एक कर दिया। गुत्थी को सुलझाने के लिये, ज्यों ज्यों कोशिश होती गई त्यों त्यों-वह-और उलझती गई ।

<sup>\*</sup> योगजो द्विविधः प्रोत्तो युक्तुयुञ्जानमेदत युक्तस्य सर्वदा भाने विन्तासहक्वतोऽपरः ।[६५॥ कारिकावेली

इस गृत्यी को सुलझाने के लिये दर्शन और ज्ञान की परि-भाषा ही वेदल्दी गीड । उनके भेडोकी भी परिमापा वडल्दी गीड जैसे अवश्चार्शन की परिभाषा सिद्धमेन ने बदल्दी है इतना ही नहीं किन्तु ऐतिहासिक ओर पोराणिक चरित्रों पर भी इस चर्चा का वहा विकट प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिये दिगम्बरों का महाबीर चरित्र दोलिये।

दिगंत्रर सम्प्रदाय में महावीर-जीवन नहीं के वरावर मिलत। है। इसके अनेक काएण हैं, परन्तु मुख्य काएण सर्वज्ञता की चर्चा की गुनियाँ हैं, जो सुन्न नहीं सन्नी हैं। मैं पहिले कर चुना हूँ कि युक्तयोगी मानने से कोई बातचीत प्रश्नोत्तर आदि नहीं कर सक्ता। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में तो पुराना सत्र साहित्य माना जाता था आर उसमे महाबीर का जीवन था जिसे वे हटा नहीं सकते थे, दूमरी बात यह कि इनमें ऋमबाद प्रचलित या इसालिये महाबीर जीवन के वे भाग--- जिनमें महावीर वातचीत करते हैं प्रश्लोत्तर काते हैं, जास्त्रार्थ करने हैं, आदि वने हुए हैं। परन्तु दिगवरों ने स्त्रसाहित्य छोड दिया, इसल्थि स्त्रसाहित्य में जो महाबीर चरित्र था उसकी उनको पर्वाह न रही और इघर वे केवलदर्जन ज्ञान का कमवाद नहीं मानते थे इसिंख्ये उपयोग-परिवर्तन की विलक्ष्य सभा-वेंना न थी, इन सब आपत्तियों से बचने के छिये महाबीर जीवन के वे सव भाग-जिनने महावीर किसीसे वातचीत करते हैं--उड गये । श्वेनाम्बर साहित्य में धर्म का परिचय महाबीर गौतम के सवादरूप मे है जब कि दिगवर साहित्य में गौतम और श्रीणक के सवादरूप है। इसका कारण यह है कि महावीर सर्वज्ञ थे, वे प्रति समय त्रिकालित्रेलोक की वस्तुओं का साक्षाल्यत्यक्ष करते थे इसिलिये किसी एक वात की तरफ उपयोग कैसे लगा सकते थे। यही कारण ह कि दिगवरों में गोञाल जमालि आदि का मी उल्लेख नहीं मिलता।

प्रारम्भ में तो सिर्फ इतनी ही कल्पना की गई कि अरहत स्वामी वार्तालाप, शका समाधान, या शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, वे सिर्फ व्याख्यान दे सकते हैं, क्योंकि व्याख्यान देने में किसी दूसरे आदमी के शब्दो पर ध्यान नहीं देना पडता। परन्तु इतना सुधार करने पर भी समस्या ज्योंकी ल्या खड़ी रही, क्योंकि व्याख्यान में भी किसी खास विषय पर तो ध्यान लगाना ही पडता है। युक्तयोगी मे यह उपयोगभेद कैसे हो सकता है!

इस आपित्त के उरसे व्याख्यान देने की वात भी उड गई। उसके वटले में अनक्षा दिव्यव्यनि का आविष्कार हुआ, जो मेघ-गर्जना के समान थां। परन्तु इस मेघगर्जना को समझेगा कीन ? तो इसके दो उत्तर दिये गये। पहिला यह कि भगवान के अतिशय से वह सब जीवों को अपनी अपनी भापा में सुनाई पड़ती है। जबतक कान में नहीं आई तबतक निरक्षरी है और जब कान में पहुँची तब साक्षरी अर्थात सर्वभापामयी हो गई। दूसरा उत्तर यह कि उस भापा को गणघरदेव समझते हैं और वे सबको उपदेश देते हैं। इस दूसरे उत्तरने महाबीर-चरित्र में एक और विशेष बात पैदा कर दी।

श्वताम्बरो के अनुसार महाध्मा महावीरने केवल्जान पैदा होने पर प्रथम उपदेश दिया परन्तु वह सफल न हुआ अर्थात् उन्हें एक भी श्रांत्रक न मिछा। एरन्तु दिगवर कहते हैं कि कोई गणधर न होने से महात्रीर स्वामी छपन दिन तक मौन रहे; क्योंकि उनकी दिव्य-ध्विन का अर्थ छोगों को संश्वावे कीन ' केवछ्ज्ञानी तो किसी' के साथ बातचीत या प्रश्लोक्तर कर नहीं सकता । अन्त में बेचोर इंड को चिन्ता हुई। वह किसी प्रकार गौतम को बहाँ छाया। नानस्नम्भ देखते ही इन्द्रभूति का' मान गछगया; बिना किसी' बातचीत के गौतम गणधर वन गये, आपसे आप उन्हें चार इन पदा हो गये। तब दिव्यव्विन खिरीं, आदि।

अव दूसरी तरफ देखिये। एक प्रश्न यह उठा कि विना इच्छा और विशेष उपयोग के भगवान ओष्ट जीभ तालु आदि कैसे चलायों ? तो कहा गया कि भगवान मुंह से नहीं बोलते किन्तु सर्वांग से वाणी खिरतें। है। श्रोताओं के पुण्य के द्वारा उनके सर्वांग से नृद्रग को तरह आवाज निकलती है। फिर राका हुई कि भगवान विना किनी विशेष उपयोग के खास जगह जायों कैसे ! तो उत्तर मिला कि वे तो पद्मासन लगीयें आपसे आप उन्नते जीते है।

इस प्रकार सर्वहना की कल्पनाने इतना गोरखवंधा मचा दिया है कि जिसमें से निकलना असमन हो गया है। अन्त में जान बचाने के लिये अन्यश्रद्धापूर्ण अतिश्रयों की अल्पना करके निमी तरह से संतोप किया गया है। कुछ का परिचय मैं दूसरे अप्पाय में दे चुका हूँ। इस्ट की आलोचना आगे कल्पना। यहाँ तो सिक रेखेंकिन दिया गया है।

अन्यत्य के। रेक्किक मनुष्य की सुर्खी बनाते के छिन्ने सहा-चार धर्मकी स्टिट ुई। इन निवनी की पाइन कराने के लिये जगिनः न्याः इंधरः मियत निया गया । उसके जगिन्यन्त्व के लिये सर्वेदना कर्र । जिनने ईखा नहीं माना उत्तने विश्वक्षी सगस्या मुळ-द्याने का नथा सदाचार आदि के स्थिर रखने का स्वतन्त्र प्रयतन क्षिया कित्तु उमर्का प्रामाणिकता के लिये सर्वह योगिया की कल्पना की टन नरह र्टसर की नविजना का प्रतिवित्र अनीश्वरवाटी योशियो पर पटा । परन्त अगन्य होने से ईश्वरत्रादियों की भी सर्वज्ञयोगी मानना परे । बाद में सर्वज्ञाद पर जब अनेक तरह के आक्षेप हुए तब सर्व-हना दे अनेदा भेट हो गये और अन्त में घार अन्वश्रद्धा मे उसकी नमाप्ति हुई । जो चित्र प्रारम्भर ही त्रिगड़ जाता है उसे स्याही प्रातपीतकर सुधारने से वह और भी विगडता है। उसी प्रकार इस सर्वजनाके प्रश्नकी दुर्दशा हुई। यदि प्रारम्भ से यह प्रयस्न किया गया होता कि कल्याण मार्ग के जानके लिये इतने छम्बे चौडि सर्वज़ की आतम्पकता गहीं है, तो मनुष्य का बहुत कल्याण इआ होता । पुग्नतु दूरमृत में मनुष्य नमाज इतना अविकासित या कि वह इस विवेकपूर्ण तर्क को सह नहीं सकता था। और जब इस तर्क को सहन की शक्ति आई तत्र मनुष्य उन पुराने सस्कारीं में इतना रँग गया था कि वह नये विचारों को अपनाना नहीं चाहता था। वह विद्वान हो करके भी अपनी विद्वता का उपयोग पुरानी बालों के समर्थन में करना था। ऐसा करने से सावारण जनसमाज भी उसे अपनाता या । इस प्रछोभनको न जीत सकते के कारण, बहु बहु

विद्यान भी पुराने कानूनों के अनुसार त्रकालत करते रहे परन्तु सचे कानूनों की रचना न कर सके।

जैनर्प्रम सरीखा तार्किक धर्म मी अन्त मे इसी झमेले मे पड़ गया है। जैनशाखाने वास्तविक सर्वज्ञना के प्रश्नको झमेले में डाल दिया है और अनेक मिथ्या कल्पनाएँ करके सत्यको बहुत नािचे दवा दिया है, फिर भी दिगम्बर खेताम्बर शाखों में इस विषय में इतनी अधिक सामग्री है कि बास्तविक सत्य ढूँढ निकलना कठिन होने पर भी अशक्य नहीं है। यहाँ तो मैंने सर्वज्ञता के इतिहास का रेखाचित्र दिया है, जिससे पाठकों को अगली बात समझने में सुभीता हो।

#### युक्ति विरोध

जैनशालों का आधार छेकर त्रिचार करने के पहिन्छे यह देखना चाहिये कि युक्तियों की दृष्टिसे स्वेज्ञता की प्रचिछत मान्यता क्या सम्मव है ? जैनियों को वर्तमान मान्यता है कि "त्रिकाछ त्रिछोक (अछोक सिहत) के समस्त पदार्थोंका स्वियुण पर्यायोंसिहत युग-पत् प्रचक्ष केवछज्ञान है " परंतु ऐसा केवछज्ञान सम्भव नहीं है। इसके कई कारण हैं—

#### १-अनन्त का प्रत्यक्ष असम्भव

जैसा जपर वतलाग गया है वैसा अनन्त का प्रत्यक्ष असम्भव है। क्योंकि जो अनन्त है उसका एक प्रत्यक्ष में अन्त कैसे आसकता है और जबतक किसी चीज का अन्त न जानिल्या जाय तबतक वह पूरी जानली गई यह कैसे कहा जासकता है ? वस्तुको अगर काल को दृष्टिसे पूर्ण रूपमें जान लिया जाय तो वस्तु का अन्त आजायगा, वस्तु नष्ट होजायगी। परन्तु किसी सत् वस्तुका विनाश नहीं हो सकता उसका सिर्फ परिवर्तन होता है। वस्तुकी सीमा मानना या केवलज्ञान के विषय-प्रकाशन की सीमा मानना इन दोमेंसे किसी एक का चुनाव करना पडेगा।

अवस्थाऍ कमवर्ती होती हैं। एक समय में एक की दो अवस्थाऍ नहीं होतीं। इसिलेंग एक की सब अवस्थाओं के प्रत्यक्ष करलेंने पर उनमें से कोई ऐसी अवस्था अवश्य होना चाहिये जो सबसे अतिम है। अगर सबसे अतिम कोई अवस्था नहीं झलकी तो पूरी वस्तुका प्रत्यक्ष कैसे हुआ व अगर सबसे अतिम अवस्था झलकी तो इसका अर्थ हुआ कि इसके बाद कोई अवस्था नहीं है। और विना अवस्था के— बिना पर्याय के— वस्तु रह नहीं सकती इसिलेंग वस्तुका नाश मानना पडा जो कि असम्भव है।

जैनसिद्धान्त, अन्यदर्शन, वैज्ञानिक लोग और हमारा अनुभव, ये सव इस वातके साक्षी हैं कि वस्तु का नाश नहीं होता अवस्था का परिवर्तन होता है। इसलिये एक प्रत्यक्ष के द्वारा अनन्त पर्यायों को जान लेना असम्भव हैं। इसलिये केवलज्ञान की उपर्युक्त परिभापा मिध्या है।

प्रश्न — अगर वस्तु अनन्त है तो केवलज्ञान वस्तुको अनन्त रूपमे जानेगा।

उत्तर-अनन्त रूपमे जानना अर्थात् अन्त नहीं पा सकना, यह तो केवलज्ञान के उपर्युक्त अर्थ का खण्डन हुआ । यो तो वस्तु को अनन्तर्प में अकेविं भी जान. सकता है। वस्तु नित्य है उसका अन्त नहीं है, यह तो अनन्त्र या नित्यत्व नामक एक धर्म का हान है जो कि थोडे विचार भे हर एक जान सकता है इसके जानने के टिपे केवटहान की यह असम्भव परिभाषा क्यों वनाई जाय।

प्रश्न-हम लोगो की दृष्टि में वस्तु अनन्त है परन्तु केवली की दृष्टि में नहीं।

उत्तर—तो केवर्छ की दृष्टि में वस्तु का नाश दिखेगा जोकि असम्भव है। इस प्रजार तो केवर्ला मिध्याज्ञानी होजॉयगे।

प्रश्न-अनन्त ने अनन्त का प्रतिभास होजाता है और वस्तुको भी सान्त नहीं मानना पडता । जैसे कोई छोहे की पटरी अनन्त हो और उसके सामने सीसे की पटरी अनन्त हो तो एक अनन्त में दूसरा अनन्त प्रतिविध्वित होजायगा ।

उत्तर-पटराँका प्रतिविन्तित होनेवाला भाग और सीसेका प्रतिविन्तित करनेवाला भाग होनों सान्त हैं। क्षेत्रकी दृष्टि से पटर्ग को अनन्त कल्पित किया ते। क्षेत्रकी दृष्टि से सांसे को अनन्त व्यन्तित करना पड़ा। इसी प्रकार ज्ञान भी सान्त है और हम में प्रतिविभ्वित होनेवाला विपय भी सान्त। विपय समय की दृष्टि से अनन्त दृष्टि में अनन्त हुआ कि इस को भी समय की दृष्टि से अनन्त कन्ता पट्टा। इस प्रकार अनन्त प्रत्यक्षोंमें अनन्त विपय-पर्याय-प्रतिविभ्वत हुए एरन्तु प्रश्न एक प्रत्यक्षों अनन्त विपय-पर्याय-प्रतिविभ्वत हुए एरन्तु प्रश्न एक प्रत्यक्ष में अनन्त के प्रतिविभ्वत होने का है। के नन्त में अनन्त का प्रतिभास साधारण तुष्टि हाने के के लेन्त

समय के अनन्त प्रत्यक्षों द्वारा अपनी अनन्त समय की अनन्त पर्यायों का प्रत्यक्ष करेगा। केवली का अनन्त ज्ञान अगर ऐसा ही है तव तो उसकी सिद्धि के लिये सिरपची करना व्यर्थ है।

प्रत्येक प्रत्यक्ष सान्त विषय होता है अव अगर अनन्त प्रत्यक्षों की एक श्रेणी की कल्पना करके अनन्त सान्तों की श्रेणी को विषय कहा जाय तो अनन्त सान्त विषय होजाँयगे परन्तु प्रत्येक प्रत्यक्ष सान्तविषय ही रहेगा।

एक दर्पण में अनन्त पदार्थ प्रतिविगिन्नत नहीं हो सकते परन्तु अनन्त दर्पणों की एक श्रेणी बनाकर अनन्त पदार्थों के प्रतिविगिन्नत होने की कल्पना की जाय-जैसी कि प्रश्नकर्ता ने सीसे की पटरी के नाम से की है—तो इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि कोई दर्पण अनन्त पदार्थों को प्रतिविगिन्नत कर सकता है।

केवल्ज्ञान 'के द्वारा तो एक समय मे अनन्त समयों का प्रत्यक्ष करना है जोकि असम्भव है। अनन्त समय में अनन्त समयों का का प्रत्यक्ष किया जाय तो व्यह बात निर्विचाद है। इससे वह किएत सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती जिसका दावा बहुत से जैनी करते हैं अंगर जिसका उल्लेख जपर किया गया है।

अनन्त सान्तों की 'श्रेणी बनाने के राष्ट्रिक झमेले से वस्तु-नारा सम्बन्धी विरोध का परिहार नहीं हो जाता । हम केवली से जाकर पूछें कि आपको जितनी 'पर्यायें दिखती हैं उनमें कोई ऐसी भी पर्याय है जिसके बाद कोई पर्याय न हो । अगर केवली कहें कि एक पर्याय ऐसी है जिसके बाद कोई पर्याय नहीं है तो हम कोंहेंगे कि आप म्थियाज्ञानी है क्योंकि वस्तुका नाश नहीं होता न पर्यायहीन वस्तु होती है।

अगर केवली कहें कि जितनी पर्यायें मुझें दिखीं उनमें ऐसी कीई पर्याय नहीं है जिसके बाद कोई पर्याय न हो ।

तत्र हम कहेंगे कि जितनी पर्यायें आपको दिखीं उनके बाव में भी कोई न कोई पर्याय है तो वह पर्याय या वे पर्यायें आप को क्यों नहीं दिखीं ?

वस ज्ञान की शक्ति का अन्त आ गया इसके सित्राय केवरी और कुछ नहीं कह सकते।

सर्वज्ञता की उपर्युक्त कल्पित परिभाषा का यहीं खण्डन हो। गया। इस स्पष्ट वाधा को छोड़े सीसे की पटरियों की कल्पना हटा नहीं मकर्ता।

प्रश्न-केतरहानं का विषय आप कितना भी मानिये परन्तु वह अनन्तकार तक उतने विषय जानता है इसिटिये अनन्तकार भे अनन्त की तो जान ही स्थिय।

उत्तर-पर एक काल में अनन्त को न जान पाया अनन्त-काल में अनन्त को जानना तो कोई भी तुन्छ प्राणी कर सकता है।

प्रश्न-जिसे हमने अनन्त समय में जाना उसे हम एक मन्य में भी जान सकते हैं। क्योंकि अनन्त समय का ज्ञान अकि रूप में नहीं है तो वह पैदा कैने हो गण ? जो शक्तिरूप में नहीं है तो वह पैदा कैने हो गण ? जो शक्तिरूप में नहीं है वह न तो पैदा हो सकता है न रह है। सकता है क्योंकि असत् की उत्पत्ति और सत् का

विनाश नहीं होता । अनादि अनन्तकाल में जितने पदार्थी का ज्ञान हम कर सकने हैं उन सब पदार्थी का ज्ञान शक्तिरूप में आत्मा में मौज्द है। इससे सिद्ध होता है कि अनन्तज्ञता आत्मा का स्वभाव है। और जो स्वभाव है उसका कभी प्रगट होना उचित ही है।

उत्तर-एक आत्मा, मनुष्य हाथी घोडा गधा ऊंट सॉप विच्छू रेार उल्ट्र मच्छर आदि पर्याये धारण कर सकता है इसिट लिये कहना चाहिये कि शक्तिरूप मे ये समस्त पर्यायें आत्मामें मौजूद हैं इससे सिद्ध हुआ कि ये सब पर्यायें आत्मा का स्त्रमात्र है। और जो स्त्रमात्र है उसका प्रगट होना कभी न कभी सम्भत्र है, इसिलेये एक ही समय मे आत्मा मनुष्य और हाथी आदि वन जायगा। पर क्या यह सम्भत्र है क्या एक एक समय मे आत्मा की दो पर्यायें हो सकती हैं हा, यह हो सकता है कि आत्मा कोई एक ऐसी पर्याय धारण करे जिसमें दो चार पशुओं के कुछ कुछ चिह्न हो जैसे नृसिंह या गणेश के रूप की कल्पना की जाती है। पर यह एक स्वतन्त्र पर्याय कहलायी। समस्त पर्यायों का एक साथ होना सम्भत्र नहीं है।

घटज्ञान पटज्ञान आदि ज्ञान की अनेक अनस्थाएँ हैं, वे शक्तिरूप में भले ही मौजूद हो पर एक साथ सब पर्यायों का होना सम्भव नहीं है । उनकी व्यक्ति कमसे ही होगी । केवल्ज्ञान भी पदार्थ को जानेगा तो कमसे जानेगा । इसल्पिये एक समय में वह कभी अनन्तज्ञ नहीं हो सकता ।

दूसरी वात यह है कि 'असत् का उत्पाद नहीं होता सत् का विनाश, नहीं होता' यह नियम द्रव्य या शाक्ति के विषय में है उनकी अत्रस्याओं के त्रिपय में नहीं । अत्रस्थाएँ या पर्यायें तो पैटा भी होती हैं और नष्ट भी होती हैं। हा, द्रव्य पैदा नहीं होता गुण पैदा नहीं होता। इस प्रकार आत्मा पैदा न होगा। ज्ञान पैदा न होगा, किन्तु घटजान पटज्ञान रूप जो ज्ञानकी पर्यायें हैं वे तो पैदा भी होंगीं-नष्ट भी होंगीं। वे अनादि नहीं हैं कि उनका कभी न कभी प्रगट होना सम्भव हो।

तीसरी बात यह है कि हमें तो यह सिद्ध करना है कि एक समय में आना अधिक से अधिक कितना जान सकता है शे अनन्त समयों में अगर आत्माने अनन्त पदार्थों को जाना है तो वह एक समय में सब को जान टेगा यह कैसे सिद्ध हो गया। ज्ञान शक्ति की मर्यादा का विचार हमें एक समय में अनन्त पर्यायों का करना है और करना भी चाहिये। एक समय में अनन्त पर्यायों का ज्ञान अमिद्ध तो है ही, साथ ही वस्तु के सान्त होने की वाधा से विस्द्ध भी है।

प्रश्न-काल की अनन्तता वस्तु को निन्य मानने से जानली जाती है किन्तु क्षेत्र की अनन्तता अनन्तप्रदेशों का ज्ञान हुए विना कैसे सम्भव है <sup>2</sup> जब कि क्षेत्र का भी अनन्त ज्ञान होता है इससे सिद्ध है कि आत्मा में अनन्त को जानने की राक्ति है।

उत्तर—जैसे पिंडली पर्याय के नाग होने पर अवस्य ही दूसरी पर्याप आती है इसिलेये काल अनन्त है इसी प्रकार एक प्रदेश बीतने पर तुरन्त ही दूसरा प्रदेश आता है इसिलेये क्षेत्र अनन्त है। क्षेत्र का यह अनन्तन्त्र वर्म अनुमान से जान सकते हैं।

प्रस-यो तो पृथ्वी के वाद भी पृथ्वी आती है माद्र आने पर भी पानी के नीचे पृथ्वी है ही तो क्या पृथ्वी को अनन्त मानले १

उत्तर-पृथ्वी की अनन्त कैसे मानले ऊर की ओर उसके अत पर तो हम बैठे ही हैं। अनन्त के विषय में हमें यह ध्यान रखना चाहिंथे कि अनन्त वहीं मानना उचित हैं जहा किसी तरह अन्त वन न सकता हो। हम ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहा कोई चीज न हो, पर ऐसी जगह की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ जगह न हो। जगह का अमाय बताने के लिये मी जगह की ज़करत है। इसलिंथे जगह अर्थात् क्षेत्र अनन्त है। उसकी अनंतता जानने के लिये प्रत्येक प्रदेश [जगह का सब से छोटा अंश] को जानने की ज़रूरत नहीं है।

प्रश्न-अवयवों को जाने ज़िना अवयवीं को कैसे ज,न सकते हैं अनन्त प्रदेशों को जाने विना अनतप्रदेशित्व का ज्ञान कैसे होगा।

उत्तर-- ज़ैसे कुछ समयों के ज्ञान से काल की अनन्तता जानली जाती है उसी प्रकार कुछ प्रदेशों के ज्ञान से क्षेत्र की अनन्तता जानी जा सकती है। काल में अनन्तता नित्यत्व रूप है क्षेत्र में न्यापकत्वरूप। जैसे प्रतेक समय अपने मित्रप्य समय से जुड़ा हुआ है उसी प्रकार प्रत्येक प्रदेश आगामी प्रदेश से जुड़ा है इसलिये समय की परम्परा और प्रदेश की परम्परा अनन्त है। कुछ समयों और कुछ-प्रदेशों के ज्ञान से बाकी प्रदेशों और वाकी समयों के स्वभाव का ज्ञान हो जाता है और उससे अनन्तत्व नामक धर्म का ज्ञान होजाता है।

प्रश्न-जिस प्रकार चॉदों का ज्ञान एक पर्याय है सोने का ज्ञान दूसरी पर्याय है तोसरी पर्याय ऐसी हो सकती है जिस में चॉदी और सोना दोनों का ज्ञान हो। पर्याय यह तीसरी है परन्तु इसमें पहिछी दोनों पर्यायों का विषय प्रतिविम्त्रित हो रहा है। इसी प्रकार अनन्त काल में होनेवाले अनन्त प्रत्यक्षों के विषय को जाननत्राली एक केवलज्ञान पर्याय हो तो क्या हानि है।

उत्तर—अनेक पदार्थों को विषय करनेत्राली एक ज्ञान पर्याय भी होती है पर उसमें अनेक अपनी विशेषता गौण करके एक पदार्थ वन जाना है । जैसे सेना के प्रत्यक्ष में प्रत्येक सिगाही की विशेषता नहीं मालूम होती किन्तु बहुत से सिपाहियों का दल मालूम होता है । सिपाहिया को विशेषह्मप मं जानने के लिथे अलग अलग प्रत्यक्ष होते हैं । केवलज्ञान अगर बहुन पदार्थों को जाने तो उसका सामान्य प्रतिभास करेगा जोकि सत्ता ह्मप होगा ।

दूसरी वात यह है कि अनेक पदार्थों का सकलन उतना ही माना जा सकता है जितना असभव न हो। अनन का प्रत्यक्ष तो असम्भव है क्योंकि इससे वस्तु में सान्तता का दोष आता है जैसा कि पहिले वनाया जा चुका है।

प्रश्न-अनन्त का ज्ञान मानने से वस्तु सान्तता की जो जब-र्दस्त वाधा है उसका परिहार नहीं हो सकता इसल्यि अनन्त का ज्ञान नहीं मानना चाहिये। फिर भी मनमें एक प्रकार की शंका लगी ही रहती है कि जिस चीज को हम जानते हैं उसके जानने की विशेष शक्ति हमारे भीतर है। अनादिकाल से हमने अनन्त पटार्थों को जाना है उनके जानने को विशेष शक्ति हमारे भीतर अत्रश्य है तत्र वह एक साथ प्रगट क्यो नहीं हो सकती थे और प्रगट हो सकती तो आत्मा अनन्तज्ञ क्यो नहीं थ

उत्तर-यहाँ शक्ति के स्वरूप के विषय मे ही भ्रम है। ज्ञानमे अमुक अमुक पदार्थ के जानने की शक्ति जुदी जुदी नहीं होती किसी पदार्थ को जानना यह तो निर्मित्त की वात है। जैसे हममें एक मील तक देखने की शाक्ति हो तो जो पदार्थ उसके भीतर आ-, जॉयगे उन्हें हम देख सकेंगे। पर हम यहाँ बैटकर एक, मील देख सकते है इसीप्रकार अमेरिका यूरोप आदि हरएक जगह बैठकर एक मील देख सकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि उ<sup>न</sup> लाखो मीलोंमें आये हुए समस्त पदार्थी को देखने की योग्यता हमार भीतर आगई। योग्यता का किसी खास पदार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। घडे को देखने की योग्यता अलग, कपडे को देखने की योग्यता अलग ऐसी योग्यता नहीं होती। योग्यता इस प्रकार होती है कि इतनी दूर तक का देखा जा सकता है इतना सूक्ष्म देखा जा सकता है,। अव उस मर्यादा के भीतर जो पदार्थ आजॉयगे वे उपयोग लगाने पर दिख पडेगे। किसी में देखने की शक्ति अधिक होती है किसी में सुनने की, किसी में विचारने की, ये जो योग्यता के नानारूप हैं वे निनित्तमेद से हैं। जैसी द्रव्येन्द्रियाँ, जैसी रुचि, जैसा शिक्षण और जैसे साधन मिल जाते हैं ज्ञान की योग्यता उसी रूप में काम करने छगती है । जैसे हमारे पास कुछ विज़र्छ। की राक्ति है और वह १०० यूनिट है अब उसका उपयोग हम प्रकाश में हे सकते हैं गित में छे सकते हैं थोड़ी थोड़ी बाँटकर दोनो में छे सकते हैं। यह नहीं हो सकता कि सौ, यूनिट प्रकाश में - छे छें।-और १-००

यूनिट गित में छेछ । हम किसी एक मे सौ यूनिट छे सकते हैं अथवा पचास पचास यूनिट दोनों में छे सकते हैं । ज्ञान की भी यही वात है । हममें जो शक्ति है उससे चाहे हम वैज्ञानिक वन जॉय चाहे गणितज्ञ चाहे कि चोने चोहे और कुछ । हम उसी शक्ति से सब नहीं वन सकते । वनेंगे तो थोडे थोडे वनेंगे।

मानले। आत्मा में सौ पदार्थ जानने की शक्ति है तो उससे कोई भी योग्य सौ पटार्थ जाने जा सकते हैं। वह अनादि से सौ सो पदार्थों को जानता रहा हो तो इससे अनन्त पदार्थ का ज्ञान उसमें न कहलायगा, क्योंकि जिस समय सौ से बाहर कोई नया पदार्थ जाना जायगा उस समय कोई पुराना भूल जायगा । इस प्रकार के अनुभव हमें जीवन में पद पद पर मिलते हैं । हमारे पास एक डिच्बी है जिसमें सौ रुपये वनते हैं इससे अधिक रखने की शाकि उसमें नहीं है फिर भी ऋगसे उसमें हजारों रुपये आ सकते हैं। नये रुपये आते जायेगे और पुराने निकलते जाँयगे इस प्रकार हजारी रुपयों को रखकर भी वह एक समय में हजारों रुपये नहीं रख सकती इसल्यि उसकी शक्ति हजारों रुपये रखने की नहीं कहलाती। हमारी ज्ञान राक्ति सीमित है फिर भी क्रमसे असीम समय में वह असीम को भी जान चुकता है पर एक समय में वह सीमित ही जानता है।

प्रश्न-सभी आत्मा स्वभाव से वरावर शक्ति रखते हैं तव एक आत्मा जिसे जान सकता है उसे दूसरा क्यों नहीं ? आत्मा अनत हैं इसिल्ये अनतका ज्ञान सवको होना चाहिये। खासकर जव आवरण कर्म हट जॉय तव तो होना ही चाहिये। उत्तर—आत्ररण के हट जाने पर सबकी शक्ति वरावर प्रगट हो जायगी पर शक्ति वरावर रहने पर भी वाह्य पदार्थी का ज्ञान निमित्तमेद के अनुमार होगा। जैसे बरावर शक्ति के चार दर्पण है वे एक खमे के चार तरफ लगाये गये। उनमें प्रतिविम्व चार तरह के आयेगे। पूर्व दिशा की तरफ जो दर्पण लगा है उसमें जो प्रतिविंव है वह पश्चिम दिशा की तरफ लगे हुए दर्पण में नहीं है। पर पश्चिम दिशा के दर्पण को पूर्विदेशा में लगा दो तो उसमें भी पूर्व की तरह प्रतिभिम्व पडेगा यही उनकी शक्ति की समानता है। समानता का यह मतलब नहीं है कि कोई दर्पण एक दिशा में लगा हुआ सब दिशाओं के दर्पणों के प्रतिविम्ब बता सके।

समान राक्ति के निपय मे एक दूसरा उदाहरण भी छो। समझछो कि दस आदमी हैं जिनकी रारीर-सम्पत्ति 'पाचन-राक्ति नरावर है। हरएक आदमी एक दिन मे एक सेर खाद्य पचा सकता है। किसी को एक सेर गेहूँ दिये गये किसी को एक सेर ज्वार, किसी को एक सेर चावछ, किसी को एक सेर मिठाई मतछव यह कि भोजन की निविव सामग्री एक एक सेर परिनाण में रक्खी गई, इनमें से किसी को कोई भी हिस्ता दिया जायगा तो पचा जायगा, यह उनकों नरावरी है। नरावरी भोजन के प्रकार में नहीं, शाकि में है। अन कोई यह कहे कि प्रत्येकको दसीकी खुराक पचा जाना चाहिये तो यह नहीं हो सकता। इसी प्रकार जानने की शक्ति सव निरावरण ज्ञानियों मे बरावर होने पर भी अनन्त जीवों का ज्ञान एक में नहीं आ सकता। हा, किसी भी एक निरावरणज्ञानी की शक्ति से दूसरे निरावरणज्ञानी की शक्ति नरावर होगी पर निषय जुदा

जुटा हो सकता है। जैसे दो आटमी समान ज्ञानी हों अर्थात् दोनो एक ए. हों, पर एक गणित मे हो दूसरा रसायन में। साधारणत दोनों समानज्ञानी कहलाँयो पर त्रिययमें काफी अन्तर होगा। यही बात निरावरणज्ञानियों के विषय में है।

प्रश्न-यह ठीक है कि एक समय में किसी आत्मा में अनत पड़ायों की जानकारी नहीं हो सकती पर अधिक से अधिक कितना जान सकता है इसका भी कुछ निर्णय नहीं है। तब ज्ञान की सीमा क्या मानी जाय '

उत्तर-इसकी निश्चित सीमा नहीं बताई ,जा सकती सिर्फ इतना निश्चय में कहा जा मकता ह कि अनन्त नहीं है क्यांकि अनंत म पहिले बताई हुई ज़र्बर्यन बाबा है। इसिल्चिये उसे अमल्य कहसकते हैं। असल्य का अर्थ कुछ लम्बी सल्या है जिसका हम जल्दी दिसाब नहीं --ल्या सकते। जैमे वर्या के बिन्दुओं की या जलाश्य के बिन्दुओं की हम असल्य कह देते हैं यद्यीप उन्हें गिना जा सकता है पर वह िन्नी लम्बी और दु.माध्य है इसिल्चिये वह असल्य है इमी प्रकार ज्ञान की सीमा के विषय मे है। हमें नास्ति अवक्तव्य भग की अपेक्षा से इस प्रश्न का उत्तर समझना चाहिये कि ज्ञान अनंत-नहीं जान सकता पर कितना जान सकता है यह कहा नहीं जा सकता।

प्रवन-स्तमगी में अवक्तत्र्य मग का उपयोग वहीं किया जा सकता है, जहां अस्ति ओर नास्तिको हम एक साथ बोल न सकें पर आप तो इस भंग का उपयोग कुल दूसरे ही ढंग से करते हैं। यह त्या बान है ? उत्तर-सप्तमंगी के विषयं में जैनाचार्यों से वडी भूल हुई है। यद्यीप यह प्रकरण सप्तमगी का नहीं है पर प्रप्तमगी को ठीक ठीक समझन से भी सर्वज्ञ प्रकरण समझने में संभीता होगा इसलिये सप्तमंगी का कुछ विस्तार से स्वतन्त्र विवेचन कर छिया जाता है।

### सप्तभगी

किसी प्रश्न के उत्तर में या तो हम 'हां' बोलते है, या 'न' बोलते है। इसी 'हां' और 'न' को लेकर सप्तमंगी की रचना हुई है। इस प्रकार उत्तर देने के जितने तरीके है उन्हें 'मंग' कहते हैं और ऐसे सात तरीके हो सकते हैं, इसलिये सातो मंगों के समृह को सप्तमंगी कहते है। सप्तभगी की शास्त्रीय शब्दों में परिभाषा यों की जाती है.—

"प्रश्नं के वंशसे एक ही वस्तु में विरोध रहित विधिप्रति-पेधेकल्पना करना सप्तभगी है।" \*

इसके विशेष विवेचन में कहा जाता है—"सात प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, इसलिये सप्तभगी कही गई है । सान प्रकार के प्रश्नों का कारण सात प्रकार की जिज्ञासा है और सात प्रकार की जिज्ञासा का कारण सान प्रकार के संशय है और सात प्रकार के संशय है।"+

इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सप्तमगी के सात भंग

<sup>#</sup> प्रश्नवशादेकत्र वस्तुनि अविरोधेन विधिन्नतियेधकत्यना सतमगी।

<sup>—</sup> त० राजवातिक

<sup>🕂</sup> अष्टसहस्री १४

केवल शाब्दिक कल्पना ही नहीं है परन्तु वस्तुके वर्म के जपर अवलिन्दिन हैं, इसलिये सप्तमगी को समझते समय हमें इस वात का खनाल रखना चाहिये कि उसके प्रत्येक भग का स्वरूप वस्तुके धर्म के साथ सम्बद्ध हो ।

वे सात भग निम्नलिखित हैं---

[१] अस्ति (हे) (२) नास्ति ( नहीं हे) (३) अस्ति नास्ति, (४) अवक्तञ्य [ कहा नहीं जा सकता ] (५) अस्ति अवक्तञ्य, (६) नास्ति अवक्तञ्य, (७) अस्ति नास्ति अवक्तञ्य ।

किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय इन सात में से किसी न किसी भग का उपयोग हमें करना पडता है। अगर किसी मरणासन्त्र रोगी के निषय मे पूछा जाय कि उसके क्या हाल्डवाल है तो इसके उत्तर मे वैद्य निम्नलिखिन सात उत्तरों में से कोई एक उत्तर देगा।

१-अन्हां तिवयत है [ अस्ति ]

२-तिवयत अच्छी नहीं है | नास्ति ]

२-कल्से तो अच्छी है [ अस्ति ] फिर भी ऐसी अच्छी नहीं है कि गुल आशा की जा सके [ नान्ति ]

४—अन्डी है नि खराव. कुड कह नहीं सकते ( अवक्तव्य)

५-कल से तो अच्छी है फिर भी कह नहीं सकते कि क्या हो।

६-नाट से अच्छी तो नहीं है, फिर भी कह नहीं सकते कि क्या हो [नास्ति अवक्तव्य] ७--यों तो अच्छी नहीं है, फिर मी कल्से कुछ अच्छी है, लेकिन कह नहीं सकते कि क्या हो [ अस्ति नास्ति अवक्तव्य ]

ये सातो ही उत्तर अपनी अपनी कुछ विशेषता रखते हैं और रोगी की अवस्था का विशेष परिचय देते हैं, इसिछिये प्रत्ये क भग रोगी की अवस्था से सम्बन्ध रखता है। इसी तरह का एक उदाहरण दार्शनिक क्षेत्र का छीजिये।

> १-परिभित पटार्थ ही जाने जा सकते हैं। २-अनन्त पदार्थ नहीं जाने जा सकते।

३--जिस पदार्थ का स्त्रय या किरणादिक के द्वारा इन्द्रियों से सम्त्रन्थ होता है उसे जान सकते हैं, बाकी को नहीं जान सकते। अर्थात परिमित को जान सकते हैं, अपरिमित को नहीं जान सकते

४--प्रत्यक्ष इ:न की सीमा कहाँ है, कह नहीं सकते।

५ परिमित पदार्थ ही जाने जा सकते हैं, परन्तु कितने जाने जा सकते हैं यह नहीं कह सकते ।

६--अनन्त पदार्थ नहीं जाने जा सकते यह निश्चिन है, फिर भी कितने जाने जा सकते हैं यह नहीं कह सकते।

७ अनन्त तो नहीं जाने जा सकते, परिमित ही जाने जा सकते हैं, पर कितने वर्ष नहीं कह सकते।

इस प्रकार और भी दार्शनिक प्रश्नों का सप्तभगी के ढगसे उत्तर देकर विपय को स्पष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार धार्भिक प्रश्नों के विषय में भी सप्तभगी का उपयोग किया जा सकता है। प्रसिद्ध प्रश्न हिंसा ( द्रव्य हिंसा-प्राणियों को मारना ) को ही र्लाजिय । अगर इसके विपय में कोई पूर्छ कि यह पाप है कि नहीं तो इसके उत्तर भी सात हम के होंगे ।

१ हिंसा पाप है।

२ स्त्रियों के साथ वलात्कार करने वाले, निरपराध मनुष्यों के प्राण लेनेवाल आदि पापी प्राणियों की हिंसा पाप नहीं है।

३ नीति भग में सहायता पहुँचानेवाळी हिंसा पाप है, नहीं तो पाप नहीं है।

४ परिस्थिति का विचार किये विना, हिंसा पाप है कि नहीं यह नहीं कह सकते।

ं ५ हिंसा पाप है, परन्तु सदा और सर्वत्र के लिये कोई एक वात नहीं कही जा सकती।

६ आत्मरक्षण आदि के लिये अलाचारियों के मारने में तो पाप नहीं है, परन्तु सार्वत्रिक और सार्वकालिक दृष्टि से कोई एक बात नहीं कही जा सकती।

७ साधारणत हिंसा पाप है, परन्तु ऐसे भी अवसर आते हैं जब हिंसा पाप नहीं होती; फिर भी कोई ऐसी एक वात नहीं कही जा सकती जो सटा सर्वत्र के लिये लागू हो।

जो वात हिंसा-अहिंसा के विषय में है वही आचार-शास्त्र के प्रत्येक नियम के विषय में समझना चाहिये। यदि आचार-शास्त्र के प्रत्येक नियम को सप्तमगी के रूप में दुनियाँ के साम्बूचे, रक्खा जाय तो सभी सम्प्रदायों में एकता नजर आने छगे। कौनसा नियम किस परिस्थिति में अस्तिरूप है और किसमें नास्तिरूप, इस के पता लग जाने से हम वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप नियमों का चुनाव कर सकते हैं । इसलिये किसी नियम को बुरा भला कहने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल या प्रतिकूल कहने की आवश्यकता है। इससे किसी धर्म की निन्दा किये बिना हम सत्यकी प्राप्ति कर सकते हैं। सप्तमगी का यही वास्तविक उपयोग हैं, जिसकी तरफ जैनलेखकों का ध्यान प्रायः आकर्पित नहीं हुआ। सप्तमगी का उपयोग करने के लिये इसी प्रकार के विवेचन की आवश्यकता है।

, सप्तभगी में मूल भग तीन हैं । अस्ति, नास्ति और अवृक्तन्य । बाकी चार भग तो इन्हीं को मिलाकर बनाये गये हैं ।

अवक्तन्य शब्दका सीधा अर्थ तो यही है कि 'जो कहा न जा सके' परन्तु कहे न जा सकने के कारण दो हैं। एक तो यह कि हम उसे ठीक ठीक नहीं जानते इसिल्यें नहीं कह सकते, दूसरा यह कि ठीक ठीक जानते तो हैं, परन्तु उसको निर्दिष्ट करने के लिये हुमारे पास शब्द नहीं हैं। जैसे-इमसे कोई पूछे कि विश्व कितना महान् है तो हम कहेंगे कि 'कह नहीं सकते'। यहां पर कह न सकने का कारण हमारा अज्ञान अर्थात् ज्ञान की अश्रक्ति है। परन्तु जब कभी हमे ऐसी वेदना होती है जिसे हम कह नहीं सकते, हम इतना तो कहते है कि वेदना होती है, वहुत बेदना होती है, परन्तु वह कैसी होती है यह नहीं वतला पाने क्योंकि वेदना के सब प्रकारों और सब मात्राओं के लिये मापा में शब्द नहीं हैं, इसलिये यहाँ भी हमें अवक्तन्य जब्द से ही कहना पडता है।

अवक्तव्यना के ये दोनों कारण सत्य और व्यात्रहारिक है, परन्तु जैन लेखक इन दोनों कारणों का उल्लेख नहीं करते । वे उसका कुछ विचित्र ही वर्णन करते हैं जिसकी किसी भी तरह सगित नहीं चेठनी । उनका कहना है कि "अस्ति और निर्मि इन दोनों जच्छों को हम एक साथ नहीं बोल सकते, जब अस्ति बोलते हैं तब नास्ति रह जाता है और जब नास्ति बोलते हैं तब अस्ति रह जाता है, इसल्ये वस्तु अवक्तव्य हैं।"

अवक्तव्य के इस अर्थ में वस्तु के किसी ऐसे धर्म या अव-स्याका निर्देश नहीं होता जिसे अवक्तत्र्य कह सकें । अवक्तत्र्य शब्द से जिन धर्मोका उल्लेख होता है, वे धर्म तो हमोर लिये भी वक्तव्य रहते हैं । वक्तव्य होनेपर भी उन्हें अवक्तव्य कोटि में डाटना निर्रथक है। कल कोई कहे कि वस्तु वक्तव्य तो है परन्तु उसे नाकसे नहीं बोल सकते इसील्ये अवक्तव्य है । अवक्तव्यता के ऐसे कारणों का उछेल करना जैसा निरर्थक है वैसा जैन हेलकी का है। आप तो अस्ति और नास्ति को एक साथ वोलने का निपेच करते हैं, परन्तु यों तो 'अस्ति ' भी एक साथ नहीं वोला जा सकता क्योंकि जिस समय 'अ' बोलते हैं उस समय "स्" रह जाना है, जब "स्" बोलते हैं तब 'ति' रह जाती है । परन्तु जिस प्रकार हम 'अस्ति' के स्वर व्यञ्जनो मे अक्रश्की कत्यना से अवक्तव्यना का आरोप नहीं करते, उसी प्रकार अस्ति नाम्नि में भी नहीं करना चाहिये। अस्ति और नास्तिका अक्रम से उच्चारण नहीं होना इमीलिय किसी बस्तुको अवक्तव्य कह देना अनुवित है।

दूसरी वात यह है कि सात प्रकार के भङ्गों का कारण वस्तु के धर्मों का सात प्रकार होना है। परन्तु अवक्तव्यताका ऐसा ही कारण माना जाय तो वस्तुधर्म के साथ उसका सम्बन्ध ही नहीं वैठता, क्योंकि वस्तु में दोना ही धर्म एक साथ है। अवक्तव्य शब्द से किसी ऐसे धर्म का पता नहीं लगता जो अस्ति और नास्ति से न कहा गया हो। इसलिये सात प्रकार के धर्म से सात प्रकार के भङ्गों का कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता।

तीसरी बात यह है कि भिन्न भिन्न पदार्थों की सप्तमिगयों में चार मङ्गों का भेद ही नहीं रहता। घटका द्रव्यक्षेत्रकालमान और पटका द्रव्यक्षेत्रकालमान जुटा जुदा है, इसिलये उसके अस्ति और नास्ति भगसे कुछ विशेष धर्म का बोध होगा। परन्तु घट के अस्ति और नास्ति एक साथ नहीं कहे जा सकते और, पटके अस्ति और नास्ति एक साथ नहीं कहे जा सकते और, पटके अस्ति और नास्ति एक साथ नहीं कहे जा सकते, इन दोनों के अवक्तव्य में कोई अन्तर नहीं रहता। इसिलये अवक्तव्यादि चार भग निरर्थक ही हो जाते हैं।

चौर्यी बात यह है कि इससे सप्तमगी की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। ये सात भग तो सात तरह के प्रश्नों पर अवलिम्बत हैं और सात तरह के प्रश्नों पर अवलिम्बत हैं और सात तरह के प्रश्न सात तरह के सरायोंपर अवलिम्बत हैं। परन्तु अवक्तन्य का जैसा अर्थ जैनाचार्य और जैन पिंडत करते हैं उसमें सात तरह के प्रश्न ही नहीं होते। प्रश्नकर्ता भी तो आखिर राज्य वोलकर पूलेगा और जब वह स्वय यह अनुभव करता है कि में प्रश्न करने में जितने अक्षरों का उपयोग करता हूँ उनको एक साथ नहीं बोल सकता-आज तक जब कभी किसी के मुँह से दो

शब्दों या दो अक्षरों का उच्चारण एक साथ नहीं हुआ, न हो सकता है-जब शब्द मात्र और अक्षर मात्र के लिये यह नियम हैं, तत्र वह किसी से यह प्रश्न हों कैसे पूछ सकता है कि क्या आप घट के अस्तित्व और नास्तित्व को एक साथ बोल सकते हैं ? यह सन्देह तो तभी हो सकता है जब कि किसी वस्तु का अस्तित्व नास्तित्व एक साथ बोला जा सकता हो और किसी का न बोला जा सकता हो। जब शब्द मात्र का युगपत् उच्चारण नहीं होता तब युगपत् उच्चारण के विषय में सन्देह कैसे हो सकता है श्रीर सन्देह नहीं तो प्रश्न क्या ? और प्रश्न के अमाव में यह मंग कै से बनेगा ?

इस वात को जरा ऊपर के उदाहरणों में देखिये। पहिले मैंन रोगी का उदाहरण दिया है। कोई रोगी की तिवियत पूछे और डॉक्टर को उत्तर देने में अच्छी और बुरी दोंनों वातें कहना हो तो वह यहीं कहेगा कि 'कल से तो अच्छी है परन्तु ऐसी अच्छी नहीं है कि कुछ आशा की जा सके।' इसके बाद कोई ऐसा नहीं पृष्टता कि ' डॉक्टर साहिब, क्या आप इन दोंनों वातों को एक साथ ही वोछ सकते हैं १ इस प्रश्न से रोगी की हाछत का सम्बन्ध ही क्या ? इस प्रकार का अगक्तव्य मंग व्यर्थ ही हो जाता है। फिर अवक्तव्य के साथ मिले हुए मगों की तो चात ही क्या है ? न तो इस प्रकार के प्रश्न होते है, न इस प्रकारकी जिज्ञासा होती है, ने ऐसी अवक्तव्यता का वस्तुके धर्म के साथ कोई सम्बन्ध ही है। इससे सोंफ मार्ड्म होता है कि जैनाचार्यों की इस विपय में बड़ी मारी

संप्तमंगी की वास्तविक रूप वही है जो मैंने ऊपर बतलाया है। वह व्यवहार्य और युक्तिसगत तो है ही, साथ ही समन्वय और संमभाव की दृष्टि से कल्याणकारी भी है। पहिले पहल किसी जैनाचार्य से अवक्तव्य मग के स्वरूप में भूल हुई है और परम्परा को सुरक्षित रखने के लिये उस भूल की परम्परा निर्द्रन्दभाव से चली आई है। नहीं तो अवक्तव्यभग के स्वरूप-विचार में ऊपर की चार बातें इतनी जबर्दस्त हैं कि वे अवक्तव्यभग की वर्तमान मान्यता को किसी तरह नहीं टिकने देतीं।

इस प्रकार आज सप्तमगी के स्वरूपमे दो प्रकार के संशोधनो की आवश्यकता है। पहिला-अवक्तव्य के विकृत लक्षण को दूर करके उसे ठीक कर लेना; दूसरा-उसका उपयोग कर्तव्य आदि धार्मिक तत्वोंके विवेचन में करना, जिसमें साम्दायिक कहरता और अहकार को हटाकर कर्तव्य मार्ग का वास्तविक ज्ञान हो।

इस प्रकार के सशोधन होजाँय तो सप्तमगी की वास्तिवक उपयोगिता प्रगट होजाय। सप्तमगी का सिद्धात बहुत उच्च और कल्याणकारी है। कह नहीं सकते कि यह सप्तमगी म० महावीर ने प्रचलित की थी या इसका विकास पीछे हुआ। परन्तु यह वात कुछ ठीक माळ्म होती है कि यह सप्तमंगी पहिले त्रिमंगी के रूप में थीं (अस्ति, नास्ति, अवक्तन्य)। मगवती सूत्रमें त्रिमंगी के रूपमे ही इसका उल्लेख मिलता है। परन्तु त्रिमंगी और सप्तमगी में विशेष अतर नहीं है; त्रिमंगी की विशेष व्याख्या सप्तमगी है।

इस सप्तमिगी का सिद्धात न्यांविहारिक और विल्कुल बुद्धिगम्य होने पर भी साम्प्रदायिक पक्षपात के कारण अनेक प्राचीन आचार्शे ने विना समझे ही इसका विरोध कर डाला है। उनका कहना यह है कि किसी वस्तुको अस्ति और नास्ति ये दोनो ही कहना परस्पर-विरुद्ध है। इसी विरोध दोपको मूल टोप वनाकर और भी सात दापो की कल्पना की जाती है।

जन अस्तित्व और नास्तित्व परस्परिवरीधी हैं, तंव अस्तित्व का जो आवार है वह नास्तित्वका आधार नहीं हो सकता इस प्रकार दानो का जुरा जुरा अविकाण होने से वैयनिकाण दोप कहलाया।

जैसे किसी वस्तुमें सात मग लगाये जाते हैं, वैसे ही अस्ति भग मे भी सात मग लगाये जा सकते हैं । इस दूसरी सप्तमगी मे— जोकि अस्ति मग मे लगाई गई है-जो अस्तिभग आवेगा उसमें भी फिर सप्तमगी लगाई जावेगी। इस प्रकार अनत सप्तमग्रियाँ होनेसे 'अनवस्था' दोप होगा।

जब अस्ति और निस्ति एक ही जगह रहेगे तब जिस रूपमें अस्ति है, उसी रूपमें निस्ति भी होगा। इस प्रकार अस्ति और निस्ति की गडबडी होने से 'सकर' दोप होगा।

पदार्थ जिस रूपसे अस्ति है उस-क्रपसे नास्ति भी हो जायगा, इस प्रकार परस्पर अदला बदली होने से न्यतिकर दोप होगा।

एक ही वस्तु में अस्ति और नास्ति सरीखं परस्तर विगेधी धर्म मानने से सभय हो जायगा। जहाँ सशय है वहाँ वस्तुकी प्रतिगत्ति (जान) नहीं हो सकती, इसाल्ये अप्रतिपत्ति नामक दोप हो जायगा। जब वस्तुका जान ही न हुआ तब वस्तुका सद्-भाव सिद्ध न होने से अभाव होगया। जो लोग सप्तमगी पर इस प्रकार के दोप मटते हैं, वे सप्त-भगी के स्वरूप को जानवूझकर मुलात है। सप्तभगी यह नहीं कहती कि जो पदार्थ जिस रूपसे अस्ति है उसी रूपसे निस्ति है। एक क्षेत्रकालादि की अपेक्षा अस्ति है और दूसरे क्षेत्रादि की अपेक्षा नास्ति। इसमे विरोध क्या है शआम वेर की अपेक्षा वडा है और कटहल की अपेक्षा वडा नहीं है-इसमे विरोध क्या है शअपुक कार्य अमुक जमाने मे अमुक व्यक्ति के लिए कर्तव्य है और दूसरे समय मे दूसरे व्यक्ति के लिए कर्तव्य नहीं है—इसमें विरोध कैसा इससे स्पष्ट है कि सप्तभगी मे विरोध की कल्पना श्रात है। जब उनमें विरोध नहीं रहा तब वैयधिकरण्य भी न रहा।

यहाँ अनवस्था दोष भी नहीं है, क्योर्कि कल्पना के अनत होने से ही अनवस्था दोप नहीं होता। अनवस्था दोप वहीं होता है जहाँ कल्पना अप्रामाणिक हो। प्रत्येक भनुष्य मातां पितासे पैटा होता है, इसल्पि अगर मातृपितृपरम्परा अनत मानना पड़े तो इसे अनवस्था दोप न-कहेंगे, क्योंकि यह परम्परा प्रमाणसिद्ध है। यहाँ यह बात भी ध्यान में रखना चाहिथे कि उर्म मे वर्म की कल्पना ठीक नहीं है। घट में अगर घटत्व है तो घटत्व में घटत्वत्व और उसमें घटत्वत्वत्व आदि की कल्पना नहीं की जाती। जैसे या पर धर्म में धर्म की कल्पना न करके अनवस्था से बचते हैं, उसी प्रकार क्षमगी में भी बचना चाहिथे। फिर, इस दोप का सबध खास सप्तमगी से ही क्यों जोडना चाहिथे किसी पदार्थ में अस्तित्व और नोस्तित्व धर्म मानने से ही अस्तित्व में अस्तित्व की कल्पना क्यों करना चाहिथे? जो सप्तमगी नहीं मानते—अस्तित्व के साथ नास्तित्व नहीं मानते केवल अस्तिन्व ही मानते हैं—उनसे मो यह कहा जा सकता है कि तुम पदार्थों में अस्तित्व मानोगे तो अस्तित्व में भी अस्तिन्व मानना पडेगा, इस प्रकार अनवस्या होगी। परन्तु क्या इसीलिये पदार्थ में अस्तित्व भी न माना जावे ? इसलिये यह अनवस्या दोष असिद्ध है।

जन अस्तित्व और नास्तित्व अपेक्षाभेदसे जुदे दुदे सिद्ध होगए, तन संकर और व्यतिकर दोष तो आ ही कैसे सकते हैं ? सशय का कारण निरोध था, परन्तु जन निरोध ही न रहा तन्न सशय भी न रहा और उसीसे अप्रतिपत्ति और अभान भी दूर हो गये। इस प्रकार सप्तभगी निर्दोप है।

आवस्थकता इस बात की है कि सप्तभगी का उपयोग सम-न्वय की दृष्टि से व्यापक क्षेत्र में किया जाय और उसके अवक्तव्य का स्वरूप ठीक कर लिया जाय जैसा प्रारम्भ में मैंने दिया है।

इस प्रकार नास्ति अवक्तव्य भग से ज्ञान की सीमा के विषय मे निर्णय करना चाहिये।

आत्मा का स्त्रमान, आवरणनाश आदि की दुहाई का यहाँ कोई मूल्य नहीं है क्योंकि ये सब बातें अनिश्चित हैं, सिदग्ध हैं, जब कि 'अनन्त का प्रत्यक्ष असम्भव' नामक वाधा विल्कुल साफ है। जबतक यह बाधा दूर नहीं हो जाती और वस्तुके अत होने की समस्या का हल नहीं हो जाता तबनक स्वभाव आदि की अन्य बातें वेकार हैं।

#### असत् का प्रत्यक्ष अनम्भव

केवलज्ञान की प्रचलित परिभापा में दूसरा दोष यह है। की उसमें असत का प्रत्यक्ष मानना पड़ता है जो कि असम्भव है। जो वस्तु है ही नहीं उसका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है 2 अगर असत् का प्रत्यक्ष होने लगे तो गंधे के सींग का भी प्रत्यक्ष होने लगे। भूत और भविष्य के पदार्थ है ही नहीं तब उनका प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है 2

प्रश्न-जन हमे दूरके पटार्थी का प्रत्यक्ष हो सकता है तन भूत भनिष्य के पदार्थी की प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो सकता व्यवधान तो दोनो जगह है एक जगह क्षेत्र का व्यवधान है तो दूसरी जगह काल का।

उत्तर-न्यवधान में प्रस्यक्ष नहीं होता यह सामान्य नियम है किन्तु जहां न्यवधान किसी माध्यम के द्वारा मिट जाता है वहां न्यवधान प्रस्यक्ष में वाधक नहीं होता। जैसे चन्द्र सूर्य तोरे हमसे वहुत दूर हैं पर उनकी किरणें हमारी ऑख पर पड़ती है इस प्रकार किरणों के माध्यम के द्वारा क्षेत्र का अन्तराल दूर हो जाता है इसलिये प्रस्यक्ष में वाधा नहीं है। इसी प्रकार जहां माध्यम के द्वारा काल का अन्तराल भी दूर हो जाता हो वहां भी प्रस्यक्ष में बाधा नहीं आती किसे कोई तारा ऐसा है जिससे किरण एक घटे में आती है तो इसे समय जो हमें तारें का प्रस्यक्ष होगा वह तारें की एक घटा पूर्व की अवस्था का होगा। पर उस तारे की सवा घटा पूर्व की अवस्था का होगा। पर उस तारे की सवा घटा पूर्व की अवस्था का होगा। एउस तारे की सवा घटा पूर्व की अवस्था का होगा। है इसी प्रकार पीन घटा

पूर्व की अवस्था का भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता क्योकि माध्यम की अपेक्षा वह पाव घटा भविष्य है।

क्षेत्र से व्यहित पदार्थ वहीं तक प्रलक्ष होता है जहां तक किरण आदि के माध्यम द्वारा अव्यवहित वन जाय इसी प्रकार कालसे व्यवहित भी तभी प्रलक्ष होता है जब किरणादि माध्यमके द्वारा उसका व्यवधान मिट जाय। जिसके काल व्यवधान को दूर करने वाला कोई माध्यम नहीं है उसे असत् कहते है। भविष्य पदार्थ के लिये तो माध्यम मिल ही नहीं सकता क्योंकि वह तो अभी सत्ता में ही नहीं आया है इसल्ये उसका प्रलक्ष तो असम्भव है। रहा भूत सो भूत उसी क्षण में प्रलक्ष हो सकता है जिस क्षणसे सम्बद्ध माध्यम वर्तमान में इदियों से मिल रहा है उससे अविक मूत सर्वथा मूत होने से असत् है और उससे वाद का मूत भविष्य है क्योंकि उससे सम्बद्ध माध्यम इन्द्रियों से मिल सकता है जिस क्षणसे स्वव्य मूत होने से असत् है और उससे वाद का मूत भविष्य है क्योंकि उससे सम्बद्ध माध्यम इन्द्रियों से मिल सकता वाला है अर्थात् वर्तमान हो सकने वाला है।

मतल्य यह कि वर्तमान एक ही क्षण है उससे आगे पीछे भृत भित्रप्य है। भूत का अर्थ है जो हो गया भित्रप्य का अर्थ है जो होनेवाला है, हैं टोनों ही नहीं, इसलिये असत् हैं और असत् का प्रत्यक्ष नहीं होता।

केवर्छ। के द्वारा एक समय में किसी पदार्थ की कोई एक हो पर्याय माच्यम द्वारा मिल सकती है इसिल्ये उसी का प्रत्यक्ष हो सकता है वाकी आगे पाँछे की अनन्त पर्यायों का प्रत्यक्ष माध्यम के अभावके कारण नहीं हो सकता। क्षेत्र में भी जहां माध्यम नहीं मिल्ता वहाँ प्रन्यक्ष नहीं हो सकता। प्रश्न-भूत भिवष्य को खरविषाण का उदाहरण ठीक नहीं, क्योंकि खर विषाण तो कभी भी सभव नहीं है जब कि भूत भविष्य अपने अपने समय में सम्भव है।

उत्तर-खरिवषाण कभी सम्भत्र नहीं है तो वर्तमान की तरह उसका भूत भविष्य में प्रत्यक्ष न होंगा। पर वर्तमान में भी अप्रत्यक्ष तो भूत भविष्य का भी है और खरिवषाण का भी। क्यों कि वर्तमान में दोनों असत् हैं। यही दोनोंकी समानता है जिस से दृष्टान्त दार्ष्टान्त्यभाव बनगया है।

प्रश्न-भूत भिष्य के प्रत्यक्ष में बाधा तो तब आंवे जब अर्थ प्रत्यक्ष में कारण हो, पदार्थ को प्रत्यक्ष में कारण मानना ही अनुचित है। क्योंकि बिना पदार्थ के भी प्रत्यक्ष होता है। मरीचिका आदि में जल न होने पर भी जलज्ञान होता है। सत्य स्वप्न ज्ञान और भावना ज्ञान विना पदार्थ के होते ही हैं।

उत्तर-मरीचिका में जल के बिना जलज्ञान होता है पर वह ज्ञान मिथ्या है। वहाँ भी पदार्थ तो कारण है हो, तप्तवालुका पर पडनेवाली तीक्ष्ण किरणें यह भ्रम पैदा करती हैं। आखों में विकार होने से भी कुल का कुल दिखने लगता है। असत्य ज्ञान में असत्यरूप में पदार्थ कारण होता है जैसा ज्ञान होता है वैसा ही पदार्थ कारण नहीं होता इसीलिये तो वह ज्ञान असत्य कहलाता है।

स्वप्न भावना आदिं ज्ञान तो मनपर पडे हुए अन्यक्त सस्कारों के फल हैं। पुराने अनुभव, व न्यक्त हों या अन्यक्त, मूक्ष्म या स्थूल वासना के अनुसार मिश्रित होकर नाना रूपमें दिखते है, या भिवष्य के विषय में व्यक्त अव्यक्त कन्पनाएँ आकाक्षाएँ सम्भा-वनाएँ भयवृत्तियाँ दिखती हैं । ये तो जैसी जागृत अवस्था में होती हैं वैसी स्वप्न में भी । वाभी सफल होती कभी अफल । इनको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते ये तो मूक्ष्म स्थूल तर्कणाएँ है जोकि परोक्ष है । परोक्ष में अर्थ की आवश्यकता नहीं होती किन्तु विचार करने के लिये सस्कार से आये हुए ज्ञान की आवश्यकता होती है ।

प्रत्यक्ष मे पदार्थ कारण है इसका कार्यकारणभाव या अन्वयव्यतिरेक अनुभविसद्ध है। एक आदमी हमारे सामने आता है उसका प्रत्यक्ष होता है, ओट मे हो जाता है प्रत्यक्ष रुक जाता है। सौवार वह ओट में जायगा तो प्रत्यक्ष सीवार रुक जावगा जब जब सामने आयगा तभी तभी प्रत्यक्ष होगा। इससे मालूम हुआ कि उस आदमी के प्रत्यक्ष में वह आदमी कारण है क्योंकि उसके होनेपर ही प्रत्यक्ष हुआ उसके न होने पर कदापि न हुआ।

प्रश्न-पदार्थ तो सिर्फ चेतनाको जगाता है वह प्रत्यक्षमें कारण नहीं होता। चेतना न जगे तो पदार्थ होने पर भी प्रत्यक्ष नहीं होता।

उत्तर-एक ही कारण से कार्य नहीं होता। कार्य के लिये पूरे कारणों की आवश्यकता है। प्रत्यक्ष मे पदार्थ भी चाहिये और चतना का जागरण भी। एक कारण होने से दूसरे कारण का अभाव नहीं होजाता है। देखने के लिये ऑख भी चाहिये और पदार्थ भी। पदार्थ होनेपर भी आँख न होने पर दिखाई नहीं दे सकता और आँख होने पर पदार्थ न होने पर पदार्थ नहीं दिख सकता, इससे दोनों कारण कहलाये। ऑखों के कारण होने से पदार्थ की कारणता छिन नहीं सकती उसी प्रकार चेतना का जागरण कारण होने से पदार्थ की कारणता छिन नहीं सकती।

प्रश्न-पदिश्व तो परम्पराकारण है साक्षात् कारण तो चेतना का जागरण ही है। परम्परा कारण को कारणों में नहीं गिन सकते । जैसे घडा बनाने में कुम्हार के बाप की या मिट्टी ढोनेवाले गंधे की गिनती कारणों में नहीं है उसी प्रकार पदिश्व की गिनती भी प्रत्यक्ष के कारणों में नहीं है क्योंकि दोनों में समयभेद है।

उत्तर-विप खाने से जब आर्दमी की मौत हो जाती है तब उस मीत का कारण विषमक्षण ही कहा जाता है भले ही विष-भक्षण और मौत के समय में घटो और दिनो का अन्तर हो । समय-भेद होने के कारण विप को कुम्हार के वाप या मिर्टा होनेवाले गधे के समान नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मृत्युरूप कार्य की जो विशेषता है उसका कारण विष ही है। घट रूप कार्य की विशेपता का कारण कुम्हार है उसका वाप या गधा नहीं, इसाछिये कुम्हार के वाप को या गधेको सामग्री मे शामिल नहीं किया जाता। जंव हमें मनुष्यज्ञान होता है तव ज्ञान की इस विशेषता का कारण मनुष्य ही है। ऑख वगैरह तो दूसेर प्रत्यक्षों मे भी समान है। घटप्रत्यक्ष पटप्रत्यक्ष मनुष्यप्रत्येक्ष पशुप्रत्यक्ष आदि प्रत्यक्षों में ऑख प्रकाश आदि की समानता रहने पर भी जो विशेषता है उसका कारण<sup>्</sup>घट पट मनुष्य पशु आदि ही है इसल्यिये पदार्थ को प्रत्यक्ष में कारण मानना ही चाहिये। नहीं तो ज्ञान की विशे-पता अकारणक हो जायगी।

प्रश्न-ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम-विशेष ही प्रत्यक्ष-विशेष में कारण है उसके लिये अर्थ की क्या जरूरत <sup>2</sup>

उत्तर-क्षयोपशम से हमें एक प्रकार की शक्ति मिलेगी परन्तु शक्ति का जो विशेषरूप में उपयोग है उसका कारण लिव नहीं, वाह्यनिमित्त है । ज्ञानावरण कर्म की क्षयोपराम हमें देखने की शक्ति दे सकता है पर हमे खभा दिखा मकान दिखा इत्यादि विशेपता खभा और मकान के निभित्त से हुई है । क्षयोपशम-लब्धि--तो सोते में भी थी पर उस समय वह नहीं दिख रहा था फिर दिखने लगा इसका कारण वह पदार्थ है । लब्धि के रहने पर भी अमुक पदार्थ के सामने आने न आने पर प्रत्यक्ष-विशेष निर्भर है, इस्रिक्टें उपयोग मे पदार्थ की कारणता है। आत्मा में अनन्त काल के अनन्त पदार्थी के अलग अलग चिन्ह नहीं बने हैं कि उनके प्रगट होने से उन पटार्थे। का प्रत्यक्ष होने छेंगे । पहिले तो ऐसे चिन्ह असम्भव हैं, आत्मा में इतना स्थान नहीं है कि अनन्त चिन्ह वन सकें, दूसरे चिन्ह प्रगट होने से प्रसक्ष होने छंग तो सोने जागने आदिमें भी होना चाहिये पदार्थ के हट जाने पर भी होना चाहिये। मनुष्य का ज्ञान ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपगयसे हुआ करे तो मनुष्य हो या न हो जहाँ मनुप्य ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपञम हुआ कि मनुष्यज्ञान हुआ । पर अनुभव ऐसा नहीं होता । कैसा भी ज्ञानावरण का क्षयोपराम हो जॅव तक घडा सामने न आयगा न दिखेगा । इसिटिये घटज्ञान की विञेपना का कारण घट है। इसीढिये प्रत्यक्ष को अर्थकारणक स्वीकार करना पट्ता है। इसाटिये जो अर्थ है ही नहीं उसका प्रत्यक्ष कैसे होगा । असत् का प्रत्यक्ष असम्भव होने से केवलज्ञान भूत भविष्य के पदार्थों को कैसे जानेगा ?

दूसरी बात यह है कि पदार्थ परम्परा से कारण हो या साक्षात् कारण हो उसके बिना प्रत्यक्ष नहीं होता यह अनुमन्नसिद्ध बात है इसल्यिं भूत भविष्य के-असत्-पदार्थीं का प्रत्यक्ष असम्भन है।

प्रश्न-भूत और भविष्य पदार्थों का परोक्ष तो होता ही है और प्रत्यक्ष तो परोक्ष से भी ज्यादा प्रवल है ऐसी अवस्था में यह कैसे कहा जा जाकता है कि जिसको परोक्ष जान सकता है या जानता है उसको प्रत्यक्ष न जानसके या ऐसा करना उसकी शक्ति के बाहर हो।

उत्तर-प्रबछता बात दूसरी है और विस्तीर्णना दूसरी । छोहा हवा से प्रबछ हो सकता है पर हवा के बरावर विस्तीर्ण नहीं। परोक्ष की अपेक्षा प्रत्यक्ष का विषय बहुत थोडा है। हर एक प्रत्यक्ष का विषय सस्कार पाकर स्मृतिका विषय हो सकता है पर प्रत्य-मिज्ञान का सकछन प्रत्यक्ष के विषय के बाहर है।

प्रत्यक्ष परोक्ष से प्रबल है यह एक वडा कारण है कि वह स्वल्प है दुर्लम है। इसका हमें अनुभव होना है। परमाणु का अनु-मान कोई भी कर सकता है पर प्रत्यक्ष कौन कर सकता है र प्रत्यक्ष जब ज्ञानान्तरों से मिश्रित हो जाता है तब परोक्ष वन जाता है। ज्ञानान्तरों के मिश्रण से उसका क्षेत्र वह जाना है। जैमे नदी उद्गमके स्थान मे स्वच्छ किन्तु छोटी रहती है उसी तरह ज्ञान प्रत्यक्ष-रूप उद्गम स्थान मे स्वच्छ किन्तु छोटा है। आगे चलकर जव परोक्ष बन जाता है तब अम्बच्छ और विशाल हो जाता है।

परोक्ष में कल्पनाओं का और बहुत से ज्ञानों का संस्कार का उपयोग होता है इसिक्ये वह मृत भविष्य को भी जानता है पर प्रत्यक्ष को इतन साधन कहाँ ?

प्रत्यक्ष की स्त्राचीनता ने उसे अल्पसहाय वना दिया है इसिंख्ये उसका विषय क्षेत्र सङ्गित हो गया है जब कि पराघीनता बहुसहायद्भप होने से उसे विस्तृत वनाती है ।

विक्ति एक दृष्टि से प्रत्यक्ष की अपेक्षा परोक्ष अधिक स्वार्धीन है। प्रत्यक्ष तभी तक काम कर सकता है जब तक पदार्थ ठीक स्थान पर मौजूद है। स्मृति आदि परोक्ष को पदार्थ सानने रखने की जरूरत नहीं है। परोक्ष संस्कार की सहायता से कल्पनाओं द्वारा ऑख बन्द करके भी मनचाहा विपय कर सकता है। प्रत्यक्ष में इतनी गित कहाँ?

खैर, यह नियम नहीं है कि जिसका परोक्ष होसके उसका प्रन्यक्ष भी होसके । परमाणु परमनोवृत्ति आदि का हमें अनुमान हो सकता है प्रत्यक्ष नहीं । इसिंख्ये यह कहना ठीक नहीं कि परोक्ष जिसे जानेगा उसे प्रन्यक्ष भी जानेगा । इसिंख्ये प्रत्यक्ष मृत भविष्य को विषय नहीं कर सकता ।

प्रश्न-इन्द्रिय सुख में बाहरी विषयों की आवस्यकृता होती है पर इन्द्रिय जयां को नहीं होती फिर भी उसे आनन्द्र मिलता है। इमी प्रकार सावारण हानी को प्रलक्ष में पढार्थ की आवश्यकता है केवली को नहीं। उत्तर-अतीन्द्रिय सुख इन्द्रिन सुख से महान है स्वावीन है उसे विषयों की आवश्यकता नहीं इसिल्ये उसमें विषयसुख भी नहीं है, भले ही विषय सुख से बढ़कर आत्मसुख हो। इसी प्रकार अतीन्द्रिय ज्ञान में घटपटादि प्रत्यक्ष नहीं हैं भले ही उससे ऊँचा स्वात्मप्रत्यक्ष हो। केवल्ज्ञान को पर पदार्थों को जानने की ज़रूरत नहीं है वह सर्वोच्च श्लेणी का आत्मप्रत्यक्ष है यही कहना चाहिये। केवल्ज्ञान के विषय में त्रिकाल त्रिलोक के समस्त पदार्थ ठूसने का विकल प्रयत्न न करना चाहिये। अतीन्द्रिय सुख के समान अतीन्द्रिय ज्ञान भी स्वात्मविषयक है यही मानना ठींक है।

प्रश्न-भूतभविष्य पर्यायों का अस्तित्व भले ही न हो, परन्तु जिस द्रव्य की वे पर्याये होती हैं उसका अस्तित्व तो सदा होता है। इसलिये जब किसी द्रव्य का प्रत्यक्ष किया जाता है तब उसमे भूत-भविष्य की अनन्त पर्याये भी शामिल हो जाती है। इसलिये एक द्रव्य का पूर्ण प्रत्यक्ष कर लेने पर भूतभविष्य की अनत पर्यायों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है।

उत्तर--एक द्रव्य के पूर्ण प्रत्यक्ष होने पर अनत पर्यायों का प्रत्यक्ष हो, यह बिल्कुल ठीक है परन्तु आपत्ति तो यह है कि एक द्रव्य का ऐसा पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। उसके वर्तमान अंश का ही प्रत्यक्ष हो सकता है क्योंकि वहीं सत्रूप है।

प्रश्न-वर्तमान अश के प्रत्यक्ष होने से उसके भूत भविष्य अशों का भी प्रत्यक्ष हो जाता है क्योकि सभी पर्यार्थे द्रत्य से अभिन्न हैं। उत्तर-अभिन्न तो है परन्तु उनमें संत्रिया अभिन्नता नहीं है । उनमे अश अशोका भेट निश्चित है । यदि उनमे सर्त्रिया अमेर्दे माना जानगा तो हरएक आदमी सर्वज्ञ या अनन्तदर्शी हो जायगा । क्योंकि किसी द्रव्य की एकाध पर्याय को तो हरएक आदमी जान सकता है और उस पर्याय का द्रव्य से अमेद होने से वह द्रव्य की अनन्त पर्यायें भी जान सकेगा । इस प्रकार हरएक आदमी को अनन्त होना चाहिय; परन्तु ऐसा नहीं है । इसिल्ये मानना चाहिये कि किसी पर्याय के प्रत्यक्ष हो जाने से समग्र द्रव्यका अर्थात् उसकी भूतभिवण्यकी अनत पर्यायों का प्रत्यक्ष नहीं होता है । इसिल्ये वर्तमान पर्यायों का प्रत्यक्ष नहीं होता है । इसिल्ये वर्तमान पर्यायों का प्रत्यक्ष मूतभिवण्य को अनन्त पर्यायों का प्रत्यक्ष नहीं कहला सकता ।

प्रश्न-हम छोगों को भी एक अवस्या को देखकर दूसरी अवस्था का ज्ञान होता है इसिट्टिये केंब्रळी भी वर्तमान की एक पर्याय का प्रत्यक्ष करके मित्रप्य की अनत पर्यायों का प्रत्यक्ष करछें तो इसमें क्या आश्चर्य है ?

उत्तर-एक अवस्थाको देखकर जो दूसरी अवस्थाकी ज्ञान किया जाता है वह प्रत्यक्ष नहीं अनुमान या परोक्ष कहलाता है परोक्ष में हम वस्तु को सामान्य रूप में जान सकते हैं, सब पदार्थों का पृथक् पृथक् ज्ञान नहीं कर सकते। प्रत्येक पर्यीय को जानने के लिये हमें जुदा जुदा अनुमान करना पडेगा और इसमें अनन्तकाल व्यतीत हो जायगा। तब भी एक द्रव्यकी अनत पर्यायों को कोई न जान सकेगा। सामान्य रूप में सब वस्तुओं को जानने वाला यदि सर्वज माना जाय तो इसमें कोई बाधा नहीं है; परन्तु ऐसा सर्वज ता हरएक आदमी कहला सकता है क्योंकि 'सव जगत् सत् रूप है' इस वाक्य के द्वारा हमें सारे जगत् का ज्ञान होता है।

प्रश्न-अतीत में देखी हुई वस्तुओं का हम आँख वद करके मानस प्रत्यक्ष कर छेते है। इस प्रकार का मानस प्रत्यक्ष यदि अनीत का होता है तो भविष्य का भी हो सकता है; और जब साधारण मनुष्य भी इतना प्रत्यक्ष कर छेता है तब केवली अनन बस्तुओं का प्रत्यक्ष करें, इसमें क्या आश्चर्य है?

उत्तर-अतीत में जानी हुई वस्तुका जो ऑख बद करके अनुभव होता है, वह गास्तवमें प्रत्यक्ष नहीं है, किन्तु परोक्ष है, अतीत का स्मरण मात्र है, जोिक पहिले के किसी प्रत्यक्ष का फल है। अनत पदार्थों का ऐसा ज्ञान केवली के तभी हो सकता है जब वे उसका पहिले अनुभव कर चुके हों। अनुभूत ज्ञान जो सस्कार होड जाता है उसीके प्रगट होने पर हम ऑखे वद कर के ज्ञात वस्तुका प्रत्यक्षवत् दर्शन कर सकते हैं।

प्रश्न-ज्ञान में असत् और अननुभूत ( अनुभव मे नहीं आये हुए ) पदार्थ को जानने की भी शक्ति है। उदाहरणार्थ, हम चाहें तो गवेंके सिर पर सींग की कल्पना कर सकते हैं, यद्यपि गंधे के सींग कभी देखा नहीं गया है, फिर भी वह ज्ञान का निपय हो जाता है।

उत्तर--ऊपर कहा जा चुका है कि वह प्रत्यक्ष नहीं है कल्पना है। प्रश्न-केवली के भी हम इसी प्रकार का कल्पनारूप ज्ञान ,मानलें तो क्या हानि है ? अन्तर इतना ही है कि हमारी कल्पनाएँ असत्य भी होती हैं जबिक केवली की कल्पनाएँ असत्य नहीं होती।

उत्तर-अनत पदाथों की कल्पनाके लिये अनंतकाल चाहिये इस प्रकार से कभी कोई सर्वज्ञ न होगा। दूसरा दोप यह है कि वह प्रत्यक्षज्ञानी न कहलायगा । तीसरी और सबसे मुख्य बात यह है कि अज्ञात वस्तुकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । अनेक ज्ञात वस्तुओं को हम कल्पना द्वारा मिला सकते हैं परन्तु अज्ञात वस्तुकी कल्पना नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ गधे के सींग की कल्पना लीजिये। यद्यपि हमने गधेका सींग नहीं देखा किन्तु गधा और सींग जरूर देखा है जिसने गधा नहीं देखा और सींग नहीं देखा वह गधे के सींग की कल्पना नहीं कर सकता। केवछी अगर अनत पदार्थी की कल्पना करे तो उन्हे उनके मूंट्रमूर्त अनंत पदार्थों को जानना पडेगा। तव उस पर उनकी कल्पना चेटेगी। इधर कल्पना सत्य है कि असत्य, इसका निर्णय प्रत्यक्ष के विना हो नहीं सकता और केवली जिसे कल्पना से जानते हैं उसे प्रत्यक्ष करने वाला दूसरा महाकेवली कहाँ से आयगा? इसलिये कल्पना से सर्वज्ञन्य भानना अनुचित है।

इस प्रकार भूतभविष्य पर्यायों का प्रत्यक्ष कोई नहीं कर सकता, यह व.त सिद्ध हुई। इसिटिये त्रैकालिक समस्त द्रव्यपर्याये का प्रत्यक्षज्ञान केवल्जान है, यह वात ठीक नहीं है।

#### - अनेक विशेष

ं अनत पटार्थों के युगपत् प्रत्यक्ष में तीसरी वाघा यह है वि अनेक विशेषों का युगण्त् प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। एक समय रे हम एक ही पदार्थ को जान सकते हैं। जब बहुत से पदार्थों क एक साथ प्रत्यक्ष होता है तब उन सबकी विशेषताएँ ध्यान में नहीं आतीं उन सबसे बना हुआ एक सामान्य पदार्थ ही ध्यान में आता है। जैसे हम एक मकान को देखते है तो ईट चूना पत्थर छकडी का व्यवस्थित समृह रूप एक पदार्थ हमारे ध्यान में आता है। हा, दूसरे क्षणों में हम ईट का अलग छकडी का अलग प्रत्यक्ष कर सकते हैं। पर ईट का प्रत्यक्ष करते समय ईट का प्रत्यक्ष होगा उसके कणों का नहीं, उनके लिये अलग प्रत्यक्ष चाहिये। इस प्रकार एक समय में प्रत्यक्ष का विषय जितना होगा उसके किसी एक विशेष का ही ज्ञान होगा उसके मीतर की अनेक विशेषताओं के लिये दूसरे दूसरे समयों में अनेक प्रत्यक्ष करना पढेंगे। सेना वगैरह का ज्ञान भी इसी तरह का होता है। जब सेना का ज्ञान है तब सैनिकों की विशेषता का ज्ञान नहीं होता।

केवल ज्ञान में अगर त्रिकाल त्रिलोक के समस्त पदार्थों का प्रत्यक्ष हो तो त्रिकाल त्रिलोक के समूहरूप किसी एक धर्म का प्रत्यक्ष होगा। सर्वव्यापक समानता सत्ता है तो उसी का ज्ञान होगा अनत पर्याय और अनतद्रव्य न दिखेंगे। यह भी एक छोटा सा कारण है जो एक समय मे अनत पर्यायों का प्रत्यक्ष नहीं होने देता।

# युत्तयाभासोकी आलोचना

सर्वज्ञत्व की उस मान्यता मे जो ये तीन प्रकार की वाधाएँ उपस्थित की गई है वे पर्याप्त हैं। इसके वाद अगर इस विपय में और कुछ न कहा जाय तब भी इस मान्यता का खण्डन अच्छी तरह समझ में आंजाता है। फिर भी रंपष्टता के लिये यहा उने युक्त्याभासों की आलेकिना की जाती है जिनके वलपर लोग उक्त स्विज्ञता की मिद्धि का रिवाज पूरा कर डालते हैं।

# पहिला युक्त्याभास

मृक्ष्म (परमाणु आदि ) अन्तरित (रावणादि ) दूर मिरु आदि ) पदार्थ किसी के प्रत्यक्ष है क्योंकि अनुमानके त्रिषय हैं जैसे अग्नि, इस प्रकार सर्वज्ञ की सिद्धि हो गई। \*

इसमे पहिली आपित तो यह है कि इसमे प्रत्यक्षत्व और अनुमयन की न्याप्ति ही असिद्ध है। जो अनुमान का विषय हो वह प्र'यक्ष का विषय होना ही चाहिये ऐसा यदि नियम होता तो यह अनुमान वन सकता था। एक वद कमेरे मे अगर आग जल चुनी हो जहा कोई देखनेवाला न रहा हो तो आग वुझने पर वहा मरे हुए धुए में या गख के देर से हम अग्नि का अनुमान कर सकते हैं। इसके लिये यह आवश्यक नहीं कि यदि उस अग्नि को कियी ने या हमने देख लिया होता तो अनुमान का विषय होता नहीं तो नहीं। इस प्रकार जब निर्विवाद वस्तुओं में प्रत्यक्षत्व अनु-मयन को ज्यापि नहीं वनती तत्र उसका उपयोग विवादापन नृक्मादि पदावों में कैसे वन सकता है!

प्रश्न-कमरे की अप्नि को भटे ही किमीने न देख पाना हो पम्नु कहीं न करी की अप्निको तो किसीने देखा है।

ए-मानानिक्ष्मेया प्रत्यक्षा पत्यविषया। अन्येपच्यो प्रम्यादिसित मर्वे मन्त्रिति ॥ देवानम

उत्तर-जहां को अग्नि प्रत्यक्ष है वहा तो ठीका है पर जहां की अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है वहा अनुमेयत्व हेतु चंछ जाने से व्याप्ति विगड गई। अनुमेयत्व और प्रत्यक्षत्व की व्याप्ति तभी वन संकती है जब सदा स्वित्र प्रत्यक्षत्व के बिना अनुमेयत्व न वन सेके। जब हम जीवन में सैकडों वस्तुओं का अनुमान विना प्रत्यक्ष के करते हैं तब प्रत्यक्षत्व और अनुमेयत्व की व्याप्ति कैसे वर्न संकती है।

प्रश्न-प्रत्यक्षत्व और अनुमेयत्व ये वस्तुके धर्म हैं। जिसमे प्रत्यक्ष होने योग्य धर्म होगा उसी में अनुमेयं हाने योग्य धर्म होता है। जो अनुमेय हो गया उसमे प्रत्यक्ष होने की योग्यता भी अवस्य होती है। अगर आपने किसी अनुमेय पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं कर पाया तो इसका यह मतल्ल नहीं है कि उसमे प्रत्यक्षत्व की योग्यता नहीं है। योग्यता की दृष्टि से दोनो की न्याप्ति बनती है।

उनार-अगर प्रत्यक्षत्व की योग्यता और अनुमेयत्व की व्याप्ति है तो सर्वज्ञ सिद्धि के लिये यह अनुमान व्यर्थ है क्योंिक योग्यता के होने पर भी वह कार्य परिणत हो या न हो यह नहीं कह सकते। जैसे बद कमरे की अग्नि प्रत्यक्ष योग्य होनेपर भी उसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ उसी प्रकार सूक्ष्मादि पदार्थ प्रत्यक्ष योग्य होने पर भी उनका प्रत्यक्ष न हो इसमें क्या आर्थ्य है ! प्रत्यक्षत्व की योग्यता सिद्ध होने पर वे किसी के प्रत्यक्ष है यह सिद्ध नहीं हुआ।

दूसरी बात यह है कि यह प्रत्यक्षत्व की योग्यता क्या वस्तु' है <sup>2</sup> इसके लिये हमें यह देखना चाहिये कि वे कौन से कारण हैं जिनसे किसी चीज को हम प्रत्यक्ष से नहीं जान पाते । ऐसे कारण तीन है एक तो विषय की सूक्ष्मता कि वह डाईयों पर विषय योग्य प्रभाव न डाल सके, दूसरा ऐसे क्षेत्र मे उनका होना जहां से वह इन्डियों पर विषय योग्य प्रभाव न डाल सके, तीसरी उसकी अवर्त-मानना जिससे उसका प्रभाव इदियों पर नहीं पड पाता। ये तीन कारण ही अप्रत्यक्षता के हैं । अब देखना चाहिये कि ये कारण क्या ऐसे है जिनसे वस्तु की अनुमेयता भी नष्ट हो जाय । सूक्ष्मता के होने पर मी अनुमेत्रता हो सकती है। क्योंकि सूक्ष्म बहुत साख्या नें मिलकर स्यूट वन सकते हैं और उस स्थूल से सूक्ष्म का अनु-मान किया जा सकता है अथवा सूक्ष्म का प्रभाव स्यूल पर पड़ सकता है जैसे चुम्बक की आकर्पण शक्ति का प्रभाव स्थूछ छोहेपर पडता है विद्युत का प्रभाव ग्लोब के तार पर पड़ता है जिससे प्रभाव पैदा होता है। इस प्रकार जो स्क्ष्मता प्रत्यक्ष होने में वाघा डाल सकती है वह अनुभान में भी वाघा डाले ऐसा नियम नहीं है इसलिये प्रत्यक्ष के बिना भी वस्तु अनुमेय हो जायगी इसीलिये प्रत्यक्षत्व की अनुमेयत्व के साथ व्याप्ति नहीं वन सकती ।

वस्तु की क्षेत्रान्तरता जो प्रत्यक्ष में वाथा डाल सके वह भी अनुमान में वाथा डालने में नियतरूप में समर्थ नहीं है क्योंिक क्षेत्रान्तर में रहते हुए भी वह किसी ऐसे पटार्थ पर प्रभाव डाल सकती है जो हमारे प्रत्यक्ष का विषय होकर अनुमान का साधन चन जाय। जैसे देशान्तर में गये हुए आदमी को हम देख नहीं पान परन्तु उसका पत्र पट कर उसके हस्ताक्षर पहिचान कर उस की क्षेत्रस्या का हान कर लेने हैं। यही बात अवर्तमान वस्नुओं के विपय में भी है । वे दिख नहीं सकतीं पर अपना कोई ऐसा प्रमाव छोड सकती है जो अनुमान का साधन वन जाय जैसे बुझी हुई अग्नि ईंधन पर अपना प्रमाव छोड जाती है ।

इसका मतलब यह है कि प्रत्यक्षत्व की योग्यता के जो कारण (स्थूलत्व आदि) हैं उनके न होने पर भी अनुमान की योग्यता के कारण रह सकते हैं तब यह नियम कैसे बनाया जा सकता है कि प्रत्यक्षत्व के अभाव मे अनुमेयत्व नहीं हो सकता। इस प्रकार जब इन दोनों की न्याप्ति ही नहीं बनती तब यह अनु-मान न्यर्थ है।

प्रत्यक्ष के जो रूप हमे उपलब्ध है उन्हीं के आधार पर किसी तरह की व्याप्ति वनाई जा सकती है व्याप्ति के लिये निश्चित साध्यसाधन चाहिये | जितने प्रकार के प्रत्यक्ष हमें उपलब्ध हैं उन के साथ अनुमेग्त्व की व्याप्ति तो वनती नहीं, रहा कोई किल्पत अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष वह तो उपलब्ध ही नहीं है कि वह व्याप्ति वनाने मे सहायक हो सके, वह तो व्याप्ति वनाने के बाद साध्य बन सकता है। जो अनुमेयत्व से प्रत्यक्षत्व की व्याप्ति सिद्ध करना चाहता है उसे सिद्ध करना चाहिये कि आजतक हमें जितने अनु-मान हुए है वे हमारे प्रत्यक्ष योग्य विषय मे हुए हैं पर उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ऐसी बात नहीं होती।

सर्वज्ञसिद्धि के लिये उपस्थित किये गय इस अनुमान की एक अन्धरशाही यह है कि जो धर्म प्रस्यक्षत्व के वाधक हैं उन्हीं धर्मवाले पदार्थों में यह प्रत्यक्षत्व सिद्ध करना चाहता है। जैसे. कोई अनुमान वनाव कि सव ठडे पटार्थ अग्निरूप है क्योंकि स्पर्शवान हैं जो स्पर्शवान हैं वे अग्निरूप है जैसे अगार आदि । कोई पानी वर्फ आदि में व्यभिचार वतावे तो उन्हें भी अग्निरूप मानकर पक्षान्तर्गत कर लिया जाय । जीत स्पर्ज अग्निरूपता का विरोधी है उसीवो अग्निरूप सिद्ध करना जैसे अधर है उसी प्रकार सूक्ष्मता अन्तरितता दूर्यथता प्रत्यक्षन्त्र के विरुद्ध हैं उन्हीं को प्रत्यक्ष सिद्ध करना अधर ही है । अरे भाई, कोई चीज अग्नत्यक्ष होती इसीलिये है कि वह सूक्ष्म है अन्तरित है या दूर है । अप्रत्यक्षता के जो कारण है उन्हीं में प्रत्यक्षता सिद्ध करने का प्रयन्त करना दु साहस ही है ।

इस बात को अनुमान के रूप में यों कह सकते हैं—मृक्ष्म अन्तरित और दूर पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं हैं क्यों कि इन्द्रियों के साथ उनका योग्य सम्बन्ध नहीं होपाता। जिनका इन्द्रियों के साथ योग्य सम्बन्ध नहीं है उनका प्रत्यक्ष नहीं होता जैसे दीबार आदि की ओट में रक्खी हुई चीज का चाक्षुष प्रत्यक्ष। जिनका प्रत्यक्ष होता है उनका इन्द्रियों के साथ योग्य सम्बन्ध अवश्य होता है जैसे सामने के मकान वृक्ष आदि।

प्रश्न-आप का यह आक्षेप इन्द्रिय प्रस्यक्ष को लेकर है पर अतीन्द्रिय प्रस्यक्ष को मान लेने पर यह आपत्ति नहीं रहती।

उत्तर-अर्तान्द्रिय प्रन्यक्ष की अन्धश्रद्धा पूर्ण कल्पना के कोई सचा तार्किक केसे मान सकता है अतीन्द्रिय प्रन्यक्ष तो तः सिद्ध हो जब स्क्ष्म अन्तिरेत दृरार्थी की प्रत्यक्षता सिद्ध हो । अग मूक्षादि पटाधों की प्रत्यक्षता सिद्ध करने के लिये अतीन्द्रिय -प्रत्यक्ष मानना पड़े तो अन्योन्याश्रय होने से दोनो ही असिद्ध रहेंगे।

यहा न्याप्ति प्रहण करने के लिये इन्द्रिय प्रत्यक्ष ही उपयोगी है अनीन्द्रिय प्रत्यक्ष तो स्त्रप्त असिद्ध और अन्धश्रद्धागम्य है वह न्याप्ति प्रहण क्या करायगा ?

प्रश्न-मन से तो दूर दूर के पटार्थ जान छिये जाते हैं। मनको अये के साथ योग्य सम्बन्ध की जरूरत नहीं रहती।

उत्तर-मनका काम बाहिरी पदार्थों का प्रत्यक्ष करना नहीं है उसका काम इन्द्रियों के काम में सहायता पहुँचाना और उनके गृहीत विश्व पर विचार करना है। सूक्ष्म अन्तरित और दूर पदार्थीं पर वह विचार करता है वह प्रत्यक्ष नहीं है। अगर स्वसवेदन को मानस प्रत्यक्ष माना जाय तो उसके साथ योग्य मम्बन्ध रहता ही है।

इस प्रकार हर तरह से अनुमेयत्व और प्रत्यक्षत्व की व्याप्ति नहीं बनती ।

सर्वज्ञत्व साधक उम अनुमान में एक आपित यह भी है कि अनुमेयत्व तो है हमारी ओक्षा और प्रत्यक्षत्व है अन्तरित और दूर प्राणियों की अपेक्षा । इसस सर्वज्ञता की सिद्धि कैसे होगी ?

सूक्ष्म को तो कोई प्रस्यक्ष कर नहीं सकता क्योंकि वह स्वभाव से विप्रकर्षी है। उसका जैसे आज प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वैसे पहिले भी नहीं हो सकता था क्योंकि स्वभाव तो सदा मौजूद रहता है। श्री अकलक श्री विद्यानन्द , आदि आचार्यो ने भी सूक्ष्म को स्त्रभाव विप्रकर्षी माना है (सूक्ष्माः स्त्रभावविप्रकार्षणो ऽ थीः परमाण्वादय (अप्टसहस्ती) । रहे अन्तरित और दूर पदार्थ सो, वे अन्तरित और दूर प्राणियों से प्रत्यक्ष हो सकते हैं। इस प्रकार हमारी अनेक्षा से तो रही अनुनेप्रता और अन्तरित और दूर प्राणियों की अपेक्षा रही प्रत्यक्षता इससे स्विज्ञना की सिद्धि में क्या लाम हुआ ? क्योंकि स्वज्ञता के द्वारा तो एक जगह ओर एक समय में सब का प्रत्यक्ष कराना है।

प्रश्न-पदार्थ में सामान्यतः प्रत्यक्षना सिद्ध होने पर विशेष न्द्रप में प्रत्यक्षता सिद्ध हो जायगी । जिसका एक आदमी प्रत्यक्ष कर सकता है उसको दूसरा भी कर सकता है क्योंकि सब आत्मा समान है।

उत्तर-हमारे दादा आदि जितना देख सकते थे उतना ही हम देख सकते है ऑख की शक्ति दोनों की बराबर है पर वे अपने जमाने मे जो दृश्य देख गये वे हम नहीं दिखते और जो हमे दिख गहें हैं वे उन्हें भी नहीं दिखते थे, इस प्रकार समान ज्ञान होने पर भी एक दूसरे का विपय नहीं देख पाते। दो आदमी हैं परीक्षा द्वारा यह जान लिया गया कि दोनों की आँखे एक बराबर शक्ति रखती है। एक बर्म्बर्ड गया दूसरा कलकत्ता। अब ऑखो की शक्ति दराबर होने पर भी जो दृश्य वर्म्बर्ड वाला देखता है वह कलकत्ते वाला नहीं देखता जो कलकत्ते वाला देखता है वह बर्म्बर्ड वाला नहीं देखता। इस प्रकार जान की वराबरी के साथ विपय की एकता का कोई नम्बन्ध नहीं है 'अनन्त का प्रयक्ष असम्भव' इस

र्दा, देत्र में भी इसका स्पष्टीकरण किया गया है। इसलिये प्रत्यक्षता सिद्ध हैं। ने पर भी उसने संबत्ता सिद्ध नहीं हो सकती।

न्तर, प्रत्यक्षत्य और अनुमयत्य की न्याप्ति के निषय में सब याते अलग भी पादी जीप तो भी सर्वेजन्य साधक उपर्युक्त अनुमान लिएंड हो हे उन्नीत समस्य पदार्थ अनुमान के विषय नहीं है । 'जैस कोई एइन विड हे उसके निषय में हम इतना तो जान सकते है कि इसने असस्य (या जीनयों क शब्दों में अनत ) अणु है। ान प्रकार दिंड का अन्हय-प्रदेशिन्य नामक एक धर्म जान लिया किट्य प्रायेक प्रदेश की हम अनुमान से भी नहीं जान सकते विकार विरोक के प्राणियों के अनुमान भी इकहे हो बॉय तो उन असर्व प्रदेशो का अनुमान नहीं कर संक्रेगे । यह बात तो तब रं। मजना १ कि हम प्रत्येक प्रमाणु के कार्य आदि का अलग अरग प्रत्यक्ष कर सके आर उसे साथन बना कर उस अणुको अनुमय बनाव । स्वमादि पदायों में वे ही अनुमेय हो सकते हैं विनम् कार्याटि इतने स्थृल हों जिन्हें प्रत्यक्ष से जाना जा सके वाकी अनुमय नहीं हो सकते । इस प्रकार सव पदार्थ जब अनु-मय नहीं है तब प्रत्यक्षन्व-सिद्धि कैसे होगी।

प्रश्न-मत्र अनेकान्तात्मक है क्योंकि सत्र सत् स्वरूप हैं इम अनुमान के द्वारा तो जगत के सत्र पदार्थ अनुमेय हो मकत हैं।

उनार-इससे जगत का अनेकान्तात्मकच नामक एक धर्म अनुमेय हो सकता है सारा जगन् नहीं। इस प्रकार न तो समस्त जगन् में अनुभेयत्त्र है न समस्त सुक्ष्म अन्तरित और दूर पदार्थों में अनुभेयत्व है तत्र उनमें प्रत्यक्षत्व कैसे सिद्ध हो सकता है जिससे सर्वज्ञ सिद्ध हो ।

तात्पर्य यह है कि पहिले तो प्रत्यक्षत्व और अनुमेयत्व की व्याप्ति ही नहीं है, उत्रर सुक्ष्मत्वादि धर्म प्रत्यक्षत्व के वाधक हैं, अगर प्रत्यक्षत्व सिद्ध भी हो जाय तो यह सिद्ध नहीं होता कि प्रत्यक्ष की योग्यता से वे किसीके प्रत्यक्ष अवस्य होंगे। अगर प्रत्यक्ष होना भी मान लिया जाय तो किसी एक आत्मा के प्रत्यक्ष हो सकेंगे जिसे सर्वज्ञ कहा जायगा, यह सिद्ध नहीं होता। इधर सत्र सूक्ष्मादि पदार्थ अनुमेय नहीं हैं इस प्रकार सर्वज्ञसिद्धि का प्रयत्न करनेवाला यह अनुमान विलक्षल व्यर्थ है।

## दूसरा युक्त्याभासः

प्रश्न-कोई प्राणी योड़ा ज्ञानी होता है. कोई अधिक । इस प्रकार ज्ञानकी तरतमता पाई जाती है। जहाँ तरतमता है वहाँ कोई सब से छोटा और कोई सब से बड़ा अवस्य है। जिस प्रकार पर-माण, परमाणु में सब से छोटा और आकाश मे सब से बड़ा (अनन्त) है, उसी प्रकार कोई सब से बड़ा ज्ञानी भी होगा, बही अनन्त ज्ञानी अर्थात् सर्वज्ञ है।

उत्तर-जहाँ तरतमता है, वहाँ कोई सब से बड़ा नियम नहीं है। किसी का शरीर छोटा, किसी का बड़ा होता है, इस प्रकार को अवगाहनामें तरतमता होने पर भी किसी का शरीर अनन्त नहीं है। जैन शास्त्रों में शरीर की अवगाहना ज्याद से ज्याट: एक हजार योजन की वतलाई है। कोई एक ग्राम मोजन करता है, कोई टो प्रास, कोई टस बीस तीस आदि, इस प्रकार माजन में तरतमना होने पर भी कोई अनन्त ग्रास नहीं खासकता। कोई एक हाथ कूदता है, कोई दो हाथ, परन्तु कोई अनन्त हाथ नहीं कूद सकता। उमर मे तरतमता होने पर भी कोई अनन्त वर्ष की उमरका नहीं होता। मतल्य यह कि तरतमता तो सैकड़ों वस्तुओं मे पाई जाती ह परन्तु उनकी सर्वोत्कृष्टता का अनन्त पर पहुँचने का नियम नहीं है।

प्रश्न--जो तरतमन ऍ परिनिमित्तक हैं वे अन्त सिहत है, जैसे कूदने की, खाने की, शरीर की आदि । स्वामाविक तर-तमता अनन्त होती है। यद्यपि जब तक तरतमता है तब तक स्वामाविक-ता नहीं आ सकतीं, क्योंकि न्यूनाधिकता [तरतमता] का कारण कोई परवस्तु ही होती है। फिर भी एक तो ऐसी तरतमता होती है जो अपने अन्तिम रूपमें भी परिनिमित्तक बनी रहती है जैसे शरीर आदि की। यह अन्त सिहत होती है। और एक ऐसी तरतमता होती हे जो अन्तिम रूपमे परिनिमित्तक नहीं रहती जैसे ज्ञान की। यह अनन्त होती है।

उनार—यह नियम भी अनुभव के विरुद्ध है, इतना ही नहीं किन्तु जैन शास्त्रों के भी विरुद्ध है। जीवकी अवगाहना मुक्तावस्था में परिनिमित्तक नहीं रहती, फिर भी वह अनन्त नहीं है। किसी तरह अगर वह पूर्ण अवस्था में भी पहुँच जाय तो भी वह लोकाकाश से अधिक हो सकती। दूसरी वात यह है कि जैन शास्त्रों के

अनुसार परिमित्तिक तरतमना भी अनन्त होती हैं, जैसे पुद्गल स्क्षों में न्यूनायिक परमाणु रहते हैं, यह तरनिता परिनिमित्तक है किर भी इनमे अनन्त परमाणु पत्ये जाते हैं। [में पुद्गलस्कितों में अनन्त परमाणु नहीं मानता, असख्य मानता हूँ। इस वित्रयक्ता विवेचन आगाभी किसी अध्याय में होगा। यहाँ पर तो वर्तमान जैन साखों की इम नान्यता को इसिल्थि उद्घृत किया है जिससे इम मान्यतावार्णे का समाधान हो।] इस प्रकार परिनित्तिक स्विनिम्तिक तग्नमनाओं का मान्न-अनन्त के साथ कुछ मी सम्बन्ध नहीं है। इसिल्थे जन्तकानी या स्वज्ञ होगा, यह कदापि नहीं कहा जा सकता।

इस नियय में एक दूसरी दृष्टिते भी निचार करने, चाहिये। जब जान में तरतनता है तब कोई सब से बढ़ी जानशाक्तिवाला अवस्य होगा। परन्तु सब से बढ़ी जानशक्तिवाला छोटी ज्ञानशाकि वाले के नियय को अवस्य जाने, यह नहीं हो सकता। इसके छिथे एक उदाहरण लीजिय। एक ऐसा विद्वान है जो सस्कृत, प्राकृत बगाली, हिन्दी, अम्रेजी आदि भाषाओं के साथ न्याय, ज्याकरण, काल्य, सिद्धान्त, इतिहास, अंश्वास्त्र आदि निपयों का पारंगत विद्वान है, परन्तु वह मराठी भाषा विल्कुल नहीं जानता। अब एक किसी ऐसी लीको लीजिये जो विल्कुल अभिक्षित है किन्तु मराठी भाषा को जानती है। अब इन दोनों मे ज्याद ज्ञानशक्ति किसकी है! दोनों के ज्ञान में नरतमना तो अवस्य है। अगर यह कहा जाय कि उन की का ज्ञान अभिक्ष है, तो वह संस्कृत प्राकृत से अन्भिज करते है! स्मिटिये कुतर्क छोटकर उसी विद्वानको अधिक ज्ञानी कहा

जायगा-। परन्तु वह विद्वान भी उस स्त्रीं समान मराठी भाषा नहीं जानता। यदि कहा जाय कि दोनों में तरतमता नहीं है, तब तो जगत् के किमी भी प्राणी में तरतमता न बतायी जा सकेगी फिर तरतरता से जो सर्वोत्कृष्टता का अनुमान किया जाता है वह नहीं हो सकेगा। इसिछिये यही मानना चाहिथे कि दोनों मे वह विद्वान अधिक ज्ञानशक्ति वाला है, फिर भी वह उस स्त्री के समान मराठी भाषा नहीं जानता। इसी प्रकार जो सब से अधिक ज्ञानी होगा, वह अपने से अल्पज्ञानवाले सब प्राणियों के ज्ञातव्य विषय को नहीं जान सकता; फिर भी वह सब से बड़ा ज्ञानी कहला सकता है।

क्लिपत सर्वज्ञतावादियों की भूल यह है कि वे यह समझते हैं कि जो सबसे बड़ा ज्ञानी होगा, वह जो कुछ हम जानते है वह भी जानेगा, जो तुम जानते हो वह भी जानेगा, जो तुम जानते हो वह भी जानेगा, जो तो कानेगा इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट ज्ञानी को वे सब वातें जानना चाहिये जिन्हें कोई भी जानता हो, जानता था, जानेगा। उनका यह भ्रम उपर्युक्त (पारगत विद्वान और अशिक्षित स्त्री के) उदाहरण से निकल जायगा। फिर भी स्पष्टता के लिये कुछ और लिखना अनुचित न होगा।

ज्ञान में जब तरतमना है, तब हम ज्ञानके अशों की कल्पना करलेते हैं। किसी को एक अश प्राप्त है, किसी को दो, किसी को पॉच, इसी प्रकार दस, वीस, तीस आदि। जो सब से वडा ज्ञानी है, उसके १०० अंश हैं। मानलो १०० अंश से अधिक ज्ञान किसी को नहीं होता। अब एक ऐसे मनुष्य को लीजिये जिसके पास ज्ञान के पांच अश हैं। उसने एक अश धर्मविद्यामें लगाया है, एक अश

व्यापार विद्यामें, एक अंश कला आदि की जानकारी में, एंक अंश काव्य में, एक अश अन्य प्रकीर्णिक वातों में । अव एक दूसरा ज्ञानी है, उसके भी पाँचअंश वाला ज्ञान है। परन्तु उसने अपने अंशों को किसी दूसरे ही काममें लगाया है। इसी प्रकार कोई तीसरा ज्ञानी है जिसने कि अपने ज्ञानाशो का उपयोग किसी तीसरे ही क्षेत्रमें लगाया है। इस प्रकार पाँच अशवाले ज्ञानका उप-योग सेकडों तरह से हो सकता है। अब एक ऐसे मनुष्य की लीजिये जिसके छ अंशवाला ज्ञान है। उसका ज्ञान पॉच अश वाले से अधिक अवस्य है परन्तु जितने पाँचअंश ज्ञानवाले हैं उन सर्वसे अधिक नहीं है, क्योंकि पाँच अशवाले सभी ज्ञानियों के ज्ञानको एक ज़ित करो तो वह सैकडों अगका हो जायगा, और १०० अंग-वांछा ज्ञानी भी उन सबको न जान पायगा। यह भी हो सकता है कि पाँच अंशवाले का कोई ज्ञानाश छ. अंशवाले के न हो फिर भी छ अंशत्राटा वडा ज्ञानी है क्योंकि पांच अंश वाले के अगर कोई एंक अञ नया है तो छ अंगवाले के दो अंग नये हैं। यही उसकी महत्ता है । इसी प्रकार सब से बड़ा जानी (१०० अशवाला) भी पाँचअगवाले की किमी वात से अपरिचित रह सकता है। परन्तु १०० अंश वाला अगर एक अंश से अपित्वित रहेगा तो पाँच अंशवाला ९६ अंगों से अपारिचित रहेगा। यही १०० अशवाले की महत्ता है। इस प्रकार सत्र से वड़ा ज्ञानी होकर के भी कोई वर्तमान मान्यता का काल्पित सर्वे न वन सकेगा।

स्पष्टता के लिये एक उटाहरण और देखिये। कल्पना कीजिये कि कोई करोडपति सब से बड़ा धनवान है। उस नगर में बाकी लोगों में कोई ९० लाखका धनी है, कोई अस्सी लाख, इसी प्रकार ५० लाख, १० लाख, १ लाख, आदि के श्रीमान हैं। यद्यपि यहाँ करोडपित सब से बड़ा धनी है फिर भी अगर नगर के सब के सब धनियों की सम्पत्ति एकत्रित की जाय तब वह धन उस धनी से वढ जायगा। नाथ ही ऐसा भी हो सकता है कि पचास लाख के धनी के पास कोई ऐसी चीज हो जो करोडपित के पास न हो परन्तु करोडपित के पास पचास लाख के धनी की अपेक्षा अन्य वस्तुएँ अधिक होंगीं। इसी प्रकार हर एक प्रकार की तरतमता को उदाहरण रूपमें पेश किया जा सकता है।

इस प्रकार तरतमता से जो सर्वोत्कृष्ट ज्ञान सिद्ध होता है वह किन्यन सर्वज्ञता का स्थान नहीं छे सकता। अगर वह अनन्त-ज्ञानरूप मान छिया जाय तब भी दो बातें विचारणीय रहती हैं।

प्रश्न-तरतमता से सिद्ध होने वाले सब से बडे की व्याप्ति यदि अनंतके साथ नहीं है तो सान्त के साथ भी नहीं है ऐसी हालत में ज्ञान को सबसे वड़ा मानकर भी यदि इस की व्याप्ति के आधार से उसको अनन्त सिद्ध नहीं किया जा सकता तो इस ही के आधार से उस की अनन्तता का निराकरण भी नहीं किया जा सकता।

उत्तर-अनन्तता के निराकरण के लिये तो काफी प्रमाण दिये जा चुके हैं इसका यहा प्रकरण नहीं है। यहा तो यह बताना है कि सर्वज्ञसिद्धि के लिये तरतमतावाली युक्ति युक्तयाभास है। सो युक्तयाभासता सिद्ध है क्योंकि तरतमता अनन्त के समान सान्त के साथ भी रहती है इस प्रकार यह अनैकान्तिक हेत्वाभास हो गया इसलिये इस युक्ति से भी सर्वज्ञ सिद्ध नहीं होता। इतने वक्तन्य से इस युक्तयाभास की चर्चा पूरी हो जाती है। पर कुछ और भी विचारणीय वातें कह देना अनुचित न होगा।

जैन शास्त्रों को देखने से माछ्म होता है कि श्रेय की अपेक्षा ज्ञान में अविभाग प्रतिच्छेदों की अधिक जरूरत है। जैन शास्त्रोंके मतानुसार श्रेय में जितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं ज्ञान में उससे अनन्तगुणे अविभागप्रतिच्छेद होते हैं। अविभाग प्रतिच्छेदों के विचार से यह बात माछम होती है।

निगोद प्राणी का ज्ञान सबसे थोडा है पर सबसे थोड़े ज्ञान के लिये भी कितने अविभाग प्रतिच्छेदों की जरूरत है इसका वर्णन पढ़ने योग्य है।

जीवराशि अनन्त है, उस राशि में जीवराशि का गुणा करो, उसमें फिर उस अनत का गुणा करो, इस प्रकार उस जीव राशि में अनन्तवार अनन्त का गुणा करो अर्थात् वर्ग करो तव पुद्रल परमाणुओं की राशि आयगी। इस पुद्रल राशि में पुद्रल राशि का अनन्तवार वर्ग रूप में गुणा करो तव कालके समय आयेगे, फिर उसमें अनन्त का वर्ग करो तव आकाश श्रेणी होगी उसका वर्ग करने पर आकाशप्रतर आयगा उसका अनन्तवार वर्ग करने पर धर्म अधर्म के अगुरुल्घु गुण के अविभाग प्रतिच्छेद आयेगे, उसमें अनेत वार वर्ग करने पर एक जीव के अगुरुल्घुगुण के अविभाग प्रतिच्छेद आयेगे उसमें अन्तत वार वर्ग करने पर एक जीव के अगुरुल्घुगुण के अविभाग प्रतिच्छेद आयेगे उसमें अन्तत वार वर्ग करने पर सूक्ष्म निगोद के जघन्य ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद आयेगे। (गोम्मटसार जीव कांड टीका पर्याप्ति प्ररूपणा)

वृक्षों को जितना ज्ञान है वह भी इतना महान है कि सूक्ष निगोदके जघन्य ज्ञान मे अनन्तवार अनत का गुणा' किया जाय तवं वृक्षों के ज्ञान का परिमाण बनेगा | कीट पतंगों के ज्ञान की महत्ता . का तो पूछना ही क्या है। इससे उस निगोद प्राणी के ज्ञान की क्षुद्रता समझ सकते हैं कि वह कितने पदार्थों को जानता होगा।

इतने क्षुद्र ज्ञान मे भी जब जीव पुद्रल काल आकाश आदि की राशि से अनन्तानन्त गुणें अविभाग प्रतिच्छेद है अर्थात् इतने अविभागप्रतिच्छेदों को रखकर भी जीव इतने थोडे पदार्थी की जान पाता है तब केवलज्ञान सरीखी किसी सर्वीत्कृष्ट चीज को जानना हो तो उसके लिये कितने अविभाग प्रतिच्छेद चाहिथे कम से कम केवल-ज्ञान से अधिक तो अवस्य चाहिये। इसका मतलब यह हुआ कि केवलज्ञान के द्वारा केवलज्ञान नहीं जाना जा सकता। तब प्रश्न होता है कि सर्वज्ञता कैसे रही क्योंकि केवलज्ञान दूसरों के केवल-ज्ञान को जान ही नहीं पाया।

अगर जैनशासों के अविभाग प्रतिच्छेटों के वर्णन को सत्य मान लिया जाय तब यह मानना ही पड़ेगा कि ज्ञेय की अपेक्षा ज्ञान मे अविभाग प्रतिच्छेदों की सख्या बहुत चाहिये। इसलिये केवल ज्ञान दूसरे केवलियों से अ्ज्ञात ही रहा और इतने अशमे उनकी सर्वज्ञता छिन गई।

अगर यह कहा जाय कि किसी पदार्थ को जानने के लिये ज्ञान में उतने अविभाग प्रतिच्छेदों की जरूरत नहीं है जितने ज्ञेय मे हैं। तव प्रश्न होना है कि निगोद जीव के इतने अविभाग प्रतिच्छेद क्यों क्ताये गये।

केवल्ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों का जो परिमाण वताया गया है उससे भी माल्प होता है ि ज्ञेय की अपेक्षा ज्ञान में अवि-भागप्रतिच्छेदः अधिक चाहिये। निगोद ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेदों में ही जब जीव पुद्गल और अनन्तकाल अनन्तक्षेत्र समागया तब केवल्ज्ञान के अविभाग प्रातच्छेदों का क्या पूछना <sup>2</sup> उससे अनन्ता-नन्त गुणा अनन्तानन्तवार करना पड़ता है।

इसभे सिद्ध होता है कि केवल्ज्ञान दूसरे केवल्ज्ञान को उनहीं जान सकता। अथवा ज्ञानके अविभाग प्रतिन्छेदों का वर्णन ठीक नहीं है। यह सर्वज्ञता के विरोध एक शास्त्रीय वावा भी है।

#### तीसरा युत्तयाभास

प्रश्न-अमुक दिन प्रहण पड़ेगा तथा सूर्यचन्द्र आदि की गितयों का सूक्ष्मज्ञान विना सर्वज्ञ के नहीं हो सकता। भविष्य की जो बाते शाखों में लिखी हैं वे सची सावित हो रही हैं। पचम काल का भविष्य आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अवसर्पिणी की रचना भी साफ माल्म होती है। और भी वहुतसी बातें है जो हमें शास्त्र से ही माल्म होती हैं। उनका कोई मूलप्रणेता अवस्य होगा जिसने उन वातों का ज्ञान शास्त्र से नहीं, अनुभव से किया होगा।

उत्तर—आज जो जगत् को ज्योतिषसम्बन्धी ज्ञान है वह किसी सर्वज्ञका वताया हुआ नहीं है किन्तु विद्वानों के हज़ारों वर्ष के निरीक्षण का फल है। तारा आदि की चालें ऑखों से दिखाई देतीं हैं, उनके ज्ञान के लिये सर्वज्ञ की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग जनवर्म, जैनशास्त्र और जैन भूगोल नहीं मानते वे भी प्रहण आदि की यान बना देते हैं और जितनी खोजको हम सर्वज्ञ विना मानने को निगर नहीं है उसने कई गुणी खोज आजकल के असर्वज्ञ वैज्ञा-निक कर रहे हैं। ज्योतिय आदि की खोजसे सर्वज्ञ की कल्पना करना कृपमहुकता की सृचक है।

चन्द्रप्रहण सृर्यप्रहण आदि के नियमों का ज्ञान सर्वज्ञता-मृत्र नहीं इनका एक प्रमाण यह भी है कि विश्वरचना के विषय में नाना मन होने हुए भी सभी ज्योतिष शास्त्र उनका समय बता देने हैं। जेन छोग दो मुर्थ दो चन्द्र और चपटी पृथ्वी आदि मान-कर प्रमण बनाने हे दूसरे छाग एक मूर्थ आदि इससे भिन्न भूगोल मानकार प्रहण बताते हैं। आधुनिक ज्योतिषी पृथ्वी को गोल तथा नथा चछ मानकार प्रहण बताते हैं। इससे माळूम होता है कि इस टनोनिय के मूळ में सर्वज नहीं हैं।

च्यातिप ज्ञान के त्रिपय में आज का जमाना पुराने सर्वज्ञों से बहुत बड़ा है, तारों का आकार प्रकार, उनसे आने वाले प्रकाश की गित उनकी दूरी उनकी किरणों की परीक्षा, उन किरणों से बहा के पढार्थों की स्थिति, धरातल के ऊपर ऊपर वायुमण्डल का पनला पतला होना नये नये प्रश्नें की शोध आदि बहुत सी बाते हैं जिन से अच्छी तरह पता लग सकता है कि पुराने सर्वज्ञयुग से आज का असर्वज्ञ युग कितना बढ़ गया है। पुराने शात्रों की तुलना करने की यहा जरूरत नहीं है। पूर्वजों ने अपने समय में यथाशक्य बहुत किया हम उनके कृतज्ञ है पर इसीलिये उन्हे या उनमें से किमी की सर्वज्ञ नहीं कहा जा सकता है। हा, सर्वज्ञता का जो व्यायहारिक अर्थ है उसकी अपेक्षा वे सर्वज्ञ अवस्य थे।

खैर, यहा तो इतना ही कहना है कि चन्द्र आदि की गित को बहुत दिन तक ध्यान पूर्वक देखने से उस की घटती बढ़ती ग्रहण आदि के नियम का पता छग सकता है इसके छिये सर्वज़ मानने की जरूरत नहीं है।

- प्रश्न-वडे वडे ज्योतिष शास्त्र के रचियताओं ने ज्योतिष ज्ञान का मूळाधार सर्वज्ञ माना है अन्य अनेक दार्शनिक विद्वानों ने भी ज्योतिष ज्ञान का आधार सर्वज्ञ ज्ञान माना है सर्वज्ञ द्वारा ज्योतिष ज्ञान प्रतिपादन में आपित भी नहीं, तत्र क्यों न ज्योतिष ज्ञानका आधार सर्वज्ञ माना जाय।

उत्तर-आज कल जो वडे वडे शास्त्र वने हैं उनमें सर्वज्ञ तो दूर आत्मा का भी पता ही है इस देश के पुराने प्रंथकारों में अवश्य वहुत से ऐसे हुए हैं जिनने ज्योतिष ज्ञान आधार सर्वज्ञ ही नहीं ईश्वर माना है तब इसीलिये क्या शाखों को ईश्वर-प्रणीत मानले ? यह तो इस देशका दुर्भाग्य है कि ज्योतिष सरीखे वैज्ञानिक क्षेत्र में काम करने वाले भी स्वरुचिविरचितत्व से डरते थे इसलिये पद पद पर सर्वज्ञ की दुहाई दिया करते थे। सर्वज्ञ द्वारा ज्योतिष के प्रतिपादन में आपित्त मेले ही न हो पर सर्वज्ञ के सिद्ध होने में ही वड़ी आपित्त है।

भविष्य की वार्त जो शास्त्र में लिखी हैं वह सिर्फ लेखकों का मायाजाल है। शालों में ऐसा कोई प्रामाणिक भविष्य नहीं मिलता जो शालरचनाके वाद का हो। शालों में महावीर या गौता आदि के मुख से कुदकुंद हेमचन्द्र आदि का भविष्य कहला दिय गया है; परन्तु यह सब उन्हीं प्रंथों में है जो इन लोगों के वार वने ह । ऐसे भिवाय सभी वर्मीके प्रत्यों में लिखे गये हैं । इनसे केंद्रे स्वयन ते। क्या. अन्द्रा पडित भी सावित नहीं होता ।

भविष्य की कुँ नामान्य बाते भी हैं पानतु वे मामान्य बुद्धि स कही जा सकती है। जैसे-एक दिन प्रलय होगा, आगे छांग निम्न श्रेगी के होते जायगे आदि । ऐसी त्राते प्राय सभी धर्मी मे कड़ी गई हैं। प्रस्य की बात लीजिये-साधारण लोग भी समझते है कि जो चीज कमी बननी है वह कभी नष्ट भी होती है; यह जगत् एक दिन भग्गनने बनाया या प्राकृतिक रूप मे पैदा हुआ तो इस का एक दिन नाज भी अवस्य होना चाहिये। बस, इससे लोग प्रचय मानने लगे। परन्तु जनदर्शन ईश्वर की नहीं मानता इसिलिये उमकी इप्टिमें सृष्टि अनादि है, इसीलिये उसका अन्त भी नहीं माना जा सकता, तत्र प्रलय केसा १ लेकिन प्रलय की बहु प्रचलित मान्यता वा समन्वय तो करना चाहिये, इसलिये एक गव्यममार्ग निकाला गया और कहा गया कि जगत का प्रलय तो असम्भव है किन्तु प्रख्य की वात विलकुल मिध्या भी नहीं है, भविष्य मे खड-प्रत्य होगा जो कि भरतक्षेत्र के आर्यक्षेत्र में ही रहेगा। मनुष्य का यह स्त्रमात्र है कि उसकी वात की विलक्तल काट दो या किसी वान का उत्तर विल्कुल नास्तिकता से दो तो वह विश्वास नहीं करता, किन्तु उसकी वातका नमन्त्रय करते हुए उत्तर दो या उसकी बातका कुछ ऐसा मूळ वतलादो जिसका बढ़ा हुआ रूप उसकी वर्तभान मान्यता हो तो वह विश्वास कर छेता हैं। जैनियो का इतिहांस भूगेल आदि का विषय मनोत्रिज्ञान की इसी भूमिका पर स्थि है । इससे जैन जास्त्रकारों की चतुरता और मनुष्य प्रकृति-जता सावित होती है, न कि सर्वज्ञता।

आगे लोग निम्न श्रेणी के होने जायंगे अर्थात् वर्तमान में अवसर्पिणी है, यह भी लोगों की साधारण मान्यता है। प्रायः हर- एक मात्राप अपने को सत्युगी और अपने बच्चे की कलयुगी समझता है, और भक्तिका या कृतज्ञताप्रकर्शन के लिये लोग अपने पूर्व पुरुषों के अतिश्योक्तिपूर्ण गीत गाया करते हैं। धूर्मसस्थापक या सचालक लोग भी जनताके इस विचार का सत्यका रूप देने हैं जिससे भविष्य सतान की दृष्टि में वे महान् वने रहेंता इस प्रकार यह बहुत साधारण कल्पना है। इसके लिये सर्वज्ञ मानने की कीई आवश्यकता नहीं है।

अवसर्पिणी की कल्पना सत्य है या नहीं; यह भी एक प्रश्ने है। यों तो किसी बातमें उन्नति या अवनि होति ही रहती हैं। अगर कोई मनुष्य बिद्धान बनने की कोशिश करे ता 'वह बारीरिक शक्ति में पिछड जायगा। अगर वह पहलवान वनने की कोशिश करे तो विद्या के क्षेत्र में पिछड जीयगा। जा वात व्यक्ति के छिये है वही समष्टि के छिने हैं। एक 'समय छोग किलाकी शिक्छ विद्या आदि मे आंग बढते हैं और शरीर में पिछड़ जाते हैं और विद्याें आदिं में आगे न बढ़ने पर शरीर में बढ़ जाते हैं, ऐसी अवस्था भे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी दोनी ही मानी जा सक्ति हैं। अ ज मनुष्यने अमाधारण वैज्ञानिक उन्नीत की है। मनुष्येक असम्भव सरीखे स्वप्नीं-को इसने करके दिखाया है। वायुयानकी कृत्यना आज मूर्तिमती हो रही है। वेतारका तार, सिनेमा, प्रामोफोन, विद्युत्का वशीकरण आदि ऐसे आविष्कार हैं जिनका स्वप्त भले ही पुराणीमें लिखा हुआ मिल जाय परन्तु ऐतिहासिक हिसे जो अमृतपूर्व हैं । इतेना ही . नहीं, गास्त्रक्षी प्रत्येक शाखामे आज अद्मृत गम्भीरता आगई है और अनेक नये शास्त्र वन गये हैं। साहित्यक्षी कर्ण आदिका कई गुणा विकास हुआ है। विद्याप्रचारके अगणित सायन प्राप्त हुए हैं। इन सब बातोंको देखकर कौन कह सकता है। कि आज अवसाणि है। हाँ, अन्धश्रद्वालु अहकारप्रक की वो की को न्द्रस्ति हैं। के मुत्कालके अप्राक्ष्म माणिक और अविश्वमनीय स्व्याके गीन गा कर जो जाहे कह सकते हैं।

जन'यत्रोका विकास' और प्रचार हुआ तन शरीरसे काम कम लिया जाने लगा। ऐसी अनस्थामें शरीर कर्मजोर हो यह स्वाभाविक हे, प्रन्तु इसीसे अनसिंगी नहीं कही जासकती; क्योकि दूसरी दिशामे बहुत अविक उत्सिंगी दिखाई देती है।

इस अत्रसिर्णिमें उत्सिर्णि होने छगी है इस वातको जैनी भी स्वीकार करते है, किन्तु अवसिर्पिणीपन कायम रखनेके छिये कहते है कि पचमकाछमें आरकी तरह अवसिर्पिणी होगी। जिस प्रकार ओर के एक तर्फिस दूसरी तरफका भाग नीचा होता है किन्तु बीच बीचमें ऊँचानीचा होता रहता है उसी। प्रकार पंचमकाछमें उन्नति और अधनति होती जायगी। परन्तु आजक्छकी उन्नति तो पचमकाछ के प्रारम्भसे भी अधिक है, बीचकी यह ऊँचाई कैसी व कहनेकी जरूरत नहीं कि यह छीपापोती है।

शका— आजकल मौतिक उन्निति मलेही हुई हो परन्तु धार्भिक उन्निति तो नहीं हुई; इसिलेये अवस्पिणी ही कहना नाहिये। उत्तर— तन्न तो प्रथम, द्वितीय; तृतीय कालकी अपेश्वी नीथे कालको ज्याद, उन्नित मानना नाहिये क्योंकि पहिले तीर्थेङ्कर नहीं थे, जैनधर्म आदि कोई बमे नहीं या । इससे माछून होता है कि जैनशास्त्रों मे उन्तर्पिणी का विभाग धर्मकी अपेक्षा नहीं था । अन्य विपयो मे नो आज अवसर्पिणी नहीं कही जा सकती ।

इस विषय में भविष्य बेलिनेवाले को वडा मुर्भाना है। वे अगर उत्सिपिणी कहदें तो वह किसी दृष्टि से सिद्ध की जा मकती है और अवसिपिणी कहदें तो वह भी किसी दृष्टि से सिद्ध की जा सकती है। और जिस दृष्टि से अपनी बात सिद्ध हुई उम पर जोर देना तो अपने हाथ में है।

यदि थेडिं। देर के लिंगे दृष्टिमंद की बात की गीण कर दिया जाय तो मी यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि मनुष्य समाज विकासित होता जाता है या पतित । जीवन के पचीस पचास वर्ष तक जिमने समाजका अनुमव किया है वह भी बता सकता है कि ममाज उन्नतिशीं है या अवनिवशीं , उनी पर से मविष्य और मृत का सामान्य अनुमान भी किया जा सकता है । इस माधारण ज्ञान के लिंगे सर्वक मानने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

जाम्त्रों की भविष्यकाल की बातों को पड़कर हैंसी अधे विना नहीं रहती। उसमें छोट छोट राजाओं का और छोटीं छोटी घटनाओं का बणन तो मिल्ना है परन्तु बड़ी बड़ी घटनाओं का वर्णन नहीं मिल्ता। यूरोप का महायुद्ध कितना विशालया, जिस की बराबरी दुनियाँ का कोई पुराना युद्ध नहीं कर सकता, मुगल साम्राज्य और वृटिश साम्राज्य आदि कितने महान हुए, इनका कुल उल्लेख नहीं है। क्या इससे यह मालूम नहीं होता कि प्रन्थकारों को अपने पाम में जो कुँ उ दिखाई दिया उसी को म. महाबीर आदि के मुख में करण कर भिष्पजता का 'रिचय दिया गया है। अगर आज कर की मान्यता के अनुसार कोई सर्वज्ञ होता तो। उसने इस वैज्ञा-निक युग की ऐसी सहम बातों का इतना अन्छा। भविष्य कहा होता कि सुनने बाटो का सर्वजता अवस्य मानना पडती।

शास्त्री में नहीं नहीं जो जो मिनिन्य कहा गया है उस सबकी यामने रखकर विचार किण जाय तो साफ मालूम होगा कि उसमें मर्वजनासाधक तो एक भी बान नहीं है, साथ ही असाधारण पाडित्य की मानक वाने भी कम है। महाना महावीर के नाथ उनका सम्बन्ध नहीं के बराबर है। यहा भैने दो एक बातों की आछोचन। की है परन्तु अन्य सत्र त्रातो की आछोचना भी दृर्मा तरह की जा सकती है । इसिन्ध्ये मित्रेष्य कृथनों की तथा नृसंग् कुछ क्रयनो को सर्वजसिद्धि के लिये उपस्थित करना अनु-चिन और निष्फल है। इसके अतिरिक्त भूगोल, ज्योतिप आदि की गडवडी और वर्तमान वैज्ञानिक शोधके सामने उसका न टिक सजना ता उस विषय की प्रामाणिकता को बिलकुउ निर्मूल कर देता है। वास्तविक सर्वज्ञता क्या है और किसलिये है इसकी हमे ग्वाज करना चाहिये, कारी कन्यनाओं के जाल में पडकर असल के पीछे रहे सहे सत्य की हत्या न करना चाहिये। अपनी मान्यता की अन्वश्रद्धा से जिन्दगी भर उसे सत्य सिद्ध करने की कोशिश करत रहना या उसके सत्य सिद्ध होने की बाट देखने रहना आत्मोद्धार और सत्यप्राप्तिके मार्ग को वद कर देना है।

न्यायशास्त्रों में सर्वज्ञसिद्धि के दिये छत्रे विवेचन किये गर्य हैं परन्तु उनमें सारतरा कुछ नहीं है । खास खास युक्तियों की आछोचना ऊपर की गई है । जो कुछ बातें रह गई हैं उनकी आछोचना कठिन नहीं है । इन आछोचनाओं के पटने से वे आछो-चनाएँ अपनेआएं की जासकेगी ।

#### अन्य युक्त्य।भाव

कुछ ऐसे युक्लामास मी है जिनकी युक्लामासना सिंद्ध करना और भी सरल है। साधारण लोग इन का प्रयोग किया करतें हैं, कुछ प्राचीन शाकों में भी पाये जाने हैं, कुछ जैन मन्डिरों में चर्चा के समय खुनाई देने हैं। यद्यपि इनके उल्लेख की विशेष आवश्यकत, नहीं है किर भी इसलिये इनका उल्लेख की निशेष जाता है कि साधारण सनझवाले की इनका उत्तर भी नहीं नूझता। उनकी कुछ सुमीना हो इसलिये इन युक्लामासों को यहाँ शंका के कुप में रक्खा जाता है।

र्श्वांका-तीन काल तीन लोक में सर्वज्ञ नहीं है तो क्या तुमने तीन काल तीन लोक देखा है । यदि देखा है तो तुम्हीं सर्वज्ञ हो, यदि नहीं देखा है तो उसका निषेध कैसे करते हो !

संमाधान-हम तीन काल तीन लेक में देखेकर सर्वज्ञामान सिद्ध नहीं कर सकते । वैसे भी सर्वज्ञ दिखने की चीज नहीं है । वह अनुमान का विषय है । अनुमान से जब सर्वज्ञता खिटत । जाती है जब उसकी वस्तु-स्वमावता असम्भव हैं। जाती है, तब उसका अमाव सब जगह के लिये मानना पडती है। र शंका-सर्वज्ञ नहीं है असत् वा प्रत्यक्ष असम्भव होनेसे, इत्यादि अनुमानो में हेतु का आधारभूत सर्वज्ञ सिद्ध होगया जिसमें हेतु रहता है, यदि हेनु पक्ष में नहीं है-तो इस अनुमान से सूर्वज्ञा-भाव मिद्ध न हो सका ।

समाधान—केवल अस्तित्व या नास्तित्व साध्य नहीं होता, किसी वस्तु का अस्तित्व या नास्तित्व साध्य हुआ करता है और उसका आधार रूप पक्ष कोई क्षेत्र या द्रव्य होता है। जैसे खर-विपाण नहीं है, यहाँ खर पक्ष है विपाण का नास्तित्व साध्य है, अथवा जगत पक्ष है खरविषाण का नास्तित्व साध्य है। सर्वज्ञता-वाधक अनुमान में आत्मा पक्ष है सर्वज्ञताभाव साध्य है। हेतु आत्मा रूप पक्ष मे रहता है। अथवा जगत को पक्ष बना सकते है। इस-प्रकार हेतु को पक्ष में वृत्ति अवृत्ति को लेकर इस अनुमान का खण्डन नहीं किया जा सकता।

३ ग्रंका—कोई अत्मा सफ्र पदार्थों का प्रस्नक्ष करता है क्योंकि सक्रल पदार्थों को प्रहण करना आत्मा का स्वभाव है और आत्मा के प्रतिबन्धक कारण नष्ट होते हैं।

समाधान हेतु सिद्ध हो तो साध्यसिद्धि के लिये उपयोगी हो सकता है, यहा सकल पदार्थी को ग्रहण करना आत्मा का स्वभाव ही असिद्ध है। सकल तो क्या वह अनन्त पदार्थ को भी ग्रहण नहीं कर सकता।

यह बात पहिले अन्छी तरह बतलाई जा चुकी है ।

४ ग्रंका-िकसी पदार्थ का अमाव ज्ञान मानसिक ज्ञान है, यह तत्र ही होसकता है जब उस पदार्थ का ज्ञान हो जहा कि किसी भी पढार्थ का अभाव सिद्ध करना है, साथ' हो उस पढार्थ का स्मरण होना भी जरूरी है जिसका अभाव करना है । सर्वज्ञ का अभाव कालत्रय और लोकत्रय मे करना है इसल्प्रिय कालत्रय' और लोकत्रय का जानना जरूरी हे साथ ही सर्वज्ञ का स्मरण करना भी जरूरी है, इसप्रकार की पीरिस्थिति विना सर्वज्ञ के हो नहीं सकती अन यदि अभाव प्रमाण से सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध किया जायगा तो वह अभाव के स्थानपर उसका भाव ही प्रमाणित करेगा।

समाधान - खरित्रपाण आदि का अभाव कालत्रय और लोकत्रय के लिये किया जाता है। जिसप्रकार यहाँ कालत्रय और लोकत्रय का साधारण ज्ञान होता है उसीप्रकार सर्वज्ञके विषय में... भी हो सकता है। जैसे खरित्रपाण के अभावज्ञान में खरित्रपाण का स्मरण होता है उसीप्रकार सर्वज्ञ के अभाव ज्ञान में सर्वज्ञ का हो सकता है।

जहाँ प्रस्यक्ष अनुमान आदि किसी प्रमाण से किसी चीज की सत्ता सिद्ध नहीं होती, वहाँ अभव प्रमाण से उस वस्तु की अभवसिद्धि होती है। जब सर्वजता प्रस्यक्ष का विषय नहीं और अनुमान आदि से भी सिद्ध नहीं हो सकती तब उसका अभाव मान लिया जाता है।

सर्व शब्द का अर्थ हमें माछ्म है, ज का भी माछ्म है, इन दोनो अर्थों के आधार में हम सर्वज्ञ अब्द का अर्थ समज्ञ सकते हैं। अथवा सर्वज्ञवादी मर्वज्ञ का जैसा स्वरूप मानता है उसे समज-कर एम मर्रज का जान कर लेने हैं और सर्वज का खण्डन करते समय उसका स्मरण कर लेने हैं। इसप्रकार सर्वज न होनेपर भी उसका स्मरण किया जा सकता है उसके छिये सर्वज्ञ होने की जरूरत नहीं है।

## सर्वज्ञत्व और जैनशास्त्र

सर्वज्ञत्व के विषय मे अभी तक जो चर्चा हुई उसमे युक्तियों के आधार से ही विचार किया गया है। पर सर्वज्ञत्व के वास्तविक रूप की खीज के लिये जैनगाल भी काफी सहायता देते है। यह ठींक है कि ज्या ज्यों समय बीतता गया त्यो त्यों इस विषय की ही क्या हर एक विषय की मौलिक मान्यताओं पर आवरण पंडता गया, फिर भी इस विषय मे काफी सामग्री है।

दिगम्बर साहित्य और श्वेताम्बर साहित्य दोनो ही कुछ कुछ सामग्री देते है। यद्यपि दोनों ही काफी विकृत हैं दोनो पर लेखको की स्याही का काफी रग चढ गया है, फिर भी श्वेताम्बर साहित्य मौलिक सामग्री अधिक देते है। यद्यपि श्वेताम्बर सूत्रों में खुव मिला-बट हुई है फिर भी ऐसी बातो को मिलावटी नहीं कह सकते जो भक्ति आदि को बढानेवाली नहीं है और न जिन मे साम्प्रदायिक पक्षपात दिखाई देता है।

भे श्वेताम्बर दिगम्बरो मे कौने प्राचीन है और किसके शास पुराने है कौन आचार्य कब हुआ, इसका विचार में यहाँ छोड़ देता हू, क्योंकि वह सब ऐतिहासिक चर्चा सर्वज्ञ चर्चा से भी कई गुणा स्थान मॉगती है, इससे मूळे बात विळकुळ दब जायगी। यहाँ इतना ही समझळेना चाहिये कि श्वेताम्बर आचार्य और दिगम्बर आचार्य दोनों ही पुराने हैं और आचार्य रचनाओं से पुराना सूत्र साहित्य है। यद्यपि उस में पीछे से भी बहुत मिलाबट हुई है फिर भी जिस बात को खेताम्बरों के पुराने आचार्य भी सूत्र साहित्य की पुरानी बात कहते है उमे सभी आचार्यों के मतसे पुराना मत समझना चाहिये।

# उपयोग के विनयमें जैन शास्त्रोंका मतभेद

जैनदर्शन में उपयोग के दो भेद किये गये है। एक दर्शनी-पयोग, दूसरा ज्ञानीपयोग। प्रचिलत मान्यता के अनुसार वस्तुके सामान्य प्रतिभास को दर्शन कहते हैं और विशेष प्रतिभास को ज्ञान कहते हैं। जानने के पहिले हमें प्रत्येक पदार्थ का दर्शन हुआ करता है। धेताम्बर सम्प्रदाय के आगम प्रन्थों के अनुसार सर्वज्ञ भी इसी क्रम से बस्तु को जानते हैं, पहिले उन्हें केवलदर्शन होता है पीछे केवलज्ञान होता है। इस विषय में जैनाचार्यों के तीन मत हैं।

- १ केनलदर्शन पहिले होता है, केनलज्ञान पाँछे ( ऋमनाद )
- २ दोनों साथ होते हैं ( सहोपयागवाद )
- ३ टोनों एक ही है ( अभेदवाद )

पहिला मत (ऋग्वाद ) प्राचीन आगमग्रन्थी का है, जिस का वर्णन भगनती, पण्णवणा आदि में किया गया है। इसका वर्णन यह है।

हि भड़न्त । केन्नडो जिस समय रनप्रभा पृथ्वी को आकार में हेनु से उपना में जानते हैं, क्या उसी समय देखते हैं !

"र्गतम, पर यान ठीक नहीं है !"

"मो किसल्ये भटन्न ?"

"गौतम! ज्ञान साकार होता है और दर्शन निराकार होता है, इसिटिये वह जिस समय जानता है उस समय देखता नहीं है और जिस समय देखता है उस समय जानता नहीं है। जो बात रत्न-प्रभाके लिये कहीं गई है वहीं शर्कराप्रभा के लिये जानना चाहिये। इसी प्रकार वालुका आदि सप्तम पृथ्वी तक, सौधर्म आदि ईपन् प्राग्नार पृथ्वी तक, परमाणु सं लेकर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध तक जानना चाहिये। (१)

दूसरा मत [सहयोगवाद] मछवादी (२) का है और दिगम्बर सम्प्रदाय में तो वह आमतौर पर प्रचलित है (३)। प्रथम मनके विरोध में इन लोगों का यह कइना है।——

[ क ] ज्ञानावरण और दर्शनावरण का क्षय एक साथ होता

<sup>(</sup>१) ''केवली ण भन्ते । इस रयणप्पम पुढविं आगारेहिं हेतूहिं उवमाहिं दिद्वन्तेहिं वण्णेहिं सहण्णेहिं पमाणेहिं पडोवयारेहिं ज समय जाणाते त समयं पामड ज समय पामइ त समय जाणइ ?''

<sup>&#</sup>x27;'गीयमा ! णो तिणड्डे समद्धे ?"

<sup>&</sup>quot;मे केणड्रेण भते एत वृच्चित केत्रली णं इम रणयप्पं • "

<sup>&#</sup>x27;'गीयमा सागारे से णाणे भवति, अणगारे से-दसणे भवति से तेणहेणं जविणो त समय जाणति एव जाव अहेसत्तम, एव सीहम्मकप्प जाव अच्चुय गेवि-जिनमाणा अगुत्तरिवाणा ईमीपन्मार पुढविं परमाणु पोग्गल दुपदेसिय खर्धं जाव अणतपदेसिय खघ" पृण्णवणा पद ३०, सूत्र ३१४

<sup>(</sup>२) मिल्लिवादिनस्तु युगपद्मावितद्वय-सम्मातिप्रकरण द्विःकाड १० ।

<sup>(</sup>३) दसणगुन्त्र णाण छदुमत्थाणं ण दुण्णि उत्रयोगा । जुगन जन्हा फेन्निलिणाहे जुगन तु ते दोनि । ब्न्यसम्बह ।

है इसिक्ष्ये दोनों एक ही साथ प्रकट होना चाहिये(१)। पहिले पीछे कौन होगा ?

- [ ख ] स्र्रा में केवलज्ञान और केवलदर्शन की सादि अनंत कहा है । अगर ये उपयोग क्रमवर्ती होंगे तो दोनो सादि सान्त हो जॉयंगे ।(२)
  - (ग) सूत्र में केवली के ज्ञान दर्शन एक साथ कहे(३) हैं।
- (घ) यदि य ऋगसे होंगे तो एक उपयोग दूसरे उपयोग का आवरण करनेवाला हो जायगा।
- (ड) जिस समय केनली देखेंगे उस समय जानेगे नहीं, इसलिये उपदेश देने से अज्ञात वस्तु का उपदेश देना कहलायगा ।
- (च) वस्तु सामान्यविशेषात्मक है किन्तु केवलदर्शन में विशेष अग छूट जानेसे और केवलज्ञान में सामान्य अश छूट जाने से वस्तु का ठीक ठीक ज्ञान कमी न होगा।

इत्यादि अनेक आजकाएँ हैं(४) । येही सब आक्षेत्र अमेदी-

<sup>(</sup>१) केवलणाणावरणवस्त्रयजाय केवल जहाणाण । तह दंसण पि र्जुञ्जङ ाणियआवरणवस्त्रयस्तते । स० प्र० २-१० ।

<sup>(</sup>२) केवलणाणीं ण पुच्छा गोयमा सातिए अपन्जवसिए । पण्णवणा-१८-२४१

<sup>(</sup>३) केवलनाणुवउत्ता जाणन्ती सन्त्रमावग्रणमावे । पासित सन्त्रओ खलु कृवलदिङ्गीहि णं ताहि । विशेषावस्यक ३०९४ टीका ।

<sup>(</sup>४)इस समय चर्चा के लिये सम्मतितर्क प्रकरण का दूसरा काण्ड देखना चाहिये। गुजरात विद्यापाँठ से प्रकाशित सम्मति तर्क में टिप्पणी में इस विषय की प्राय समय गाथाएँ उद्भृत की गई हैं। सस्कृतशों को स्पष्टता के निये आग मोद्य सिमित रतलाम के सर्टों के नन्दीमृत्रके १३६ पत्र से देखना चाहिये अथवा विशेषावश्यक गाथा ३०९१ से देखना ग्रुक्त करना चाहिये। यहाँ स्थानामावसे इन सब प्रन्थों के अवतरण नहीं दिये जा सकते।

पयोगी सिंडमेन आदि ने भी किये हैं। परन्तु विशेष बात इतनी हे कि मिद्धमेन दिवाकरको सहोपयोगवाद इसल्यि पसन्द नहीं है कि एक मनय में दो उपयोग नश हो सकते।[हिंद दुवे णित्य उवयोगा]

इस प्रकार महन्त्राटी और सिद्धसेन, इन दोनों ने प्राचीन आगम परस्परा का निरोध किया है। परन्तु इन दोनो महानुभावों की शङ्काओं की समाधान बहुन अच्छी तरह से विशेषात्रस्यक और नन्दीवृत्ति मे किया गया है। यहाँ भी उसका सार दिया जाना है।

जपर जो प्रश्न उपियन किये गये हैं, उनका उत्तर यह है।

[क] दोने। कर्मेंका क्षय तो एक साथ हाता है और उसके फलस्त्रक्ष केवल्दर्शन ओर केवल्ज्ञान भी एक साथ होते हैं परन्तु मह उपयोगरूपमे एक साथ नहीं रहता। जैसे चार ज्ञानधारी मनुष्य चारों का उपयोग एक साथ नहीं करता उसी प्रकार केवल्ज्ञान और केवल्टर्शन का उपयोग मी सदा नहीं होता (१)।

[ख] यद्यपि दोनो को सादि अनन्त कहा है, किन्तु वह रुटिय की अपेक्षा कहा है। उपयोग की अपेक्षा तो मद्रवाहु स्वामी होना में ये एक ही उपयोग कताते हैं 'ज्ञान और दर्शन में से एकही उपयोग होता है क्येंकि दो उपयोग एक साथ कभी नहीं होते. [२]। जैसे मितज्ञान की स्थिति ६६ सागर बतलाई है परन्तु

<sup>(</sup>१) ज्ञगत्रमयाणन्तोऽविहु चउहिति नाणेहि जहव चउणाणी। भन्नइ तहेव अरिहा भव्यण्णू सव्तदरिसीय । युगपत्केवळज्ञानदर्शनोपयोगामावेऽपि नि शेपतदात्ररण-क्षयात् सर्वज्ञ सर्वदर्शी चोन्यते इत्यदोप । (नन्दीवृति)

<sup>(</sup>२) नाणिम्मद सणिम य एत्तो एगयरयन्मि उनउत्तो । सन्तरस केवलिस्सा जुगन डो नि अन्तर्योगा । विशेषावस्यक २०९७ ।

इतने समय तक उसका उपयोग नहीं होता है, उसी प्रकार ये उपयोग भी सादि अनन्त हैं।

[ग] आक्षेप " ख " में जो समावान है उसीसे 'ग' का भी हो जाता है |

[घ] जिस प्रकार मत्यादि चार ज्ञानो के उपयोग एक साथ न होने से वे एक दूसरें के आवरण करनेवाले नहीं हो सकते उसी प्रकार केवल्ज्ञान और केवल्दर्शन भी एक दूसरे के आवरक न होंगे।

[ड] जब हम मितज्ञान से कोई वस्तु देखकर श्रुतज्ञान से विचार करके कहते हैं तब श्रुतज्ञान के समय मितज्ञान का उपयोग न होने पर भी यह नहीं कहा जाता कि हम विनादेखी वस्तु का उपयोग करते हैं।

[च] यदि छदास्थां मे ज्ञानदर्शन मिन्नसमयनर्ती होनेपर मी सच्चा ज्ञान होता है तो केवली के होने मे क्या वाधा है।

इस प्रकार कमकाद के विरोध में जो आशंकायें की गई हैं उन का उत्तर दिया गया है। अमेदबाद तो जैनागम के स्पष्ट ही प्रति-कूल है। यदि केवलदर्शन और ज्ञान एक ही हैं तो उसको मिन्न-रूप में कहने की आवश्यकता ही क्या है ? इतना ही नहीं किन्तु इसके घातक दो जुदे जुदे कर्म बनाने की भी क्या आवश्यकता है?

यह चर्चा वहुत लम्बी है। यहाँ इसका सार दिया गया है। इमसे यह बात साफ माळ्म हाती है कि जैनशाओं की रूपरा के अनुसार केवली के भी केवल्जान और केवल दर्शन का उपयोग सदा नहीं होता । इस प्रकार जैनधर्म में भी युञ्जान यागियो (केविष्ठयों) की मान्यता सिद्ध हुई ।

यद्यपि ये तीनो मत विचारणीय या सदोष है परन्तु मैलिक-ताकी दृष्टि से इन तीनों मे से अगर एक का चुनाव करना हो तो इन मे से पहिला क्रमोपयोगवाद ही मानना पडेगा।

क्रमीपयोगवाद तीनो वादो में श्रेष्ठ होने पर भी उसके प्रचि अर्थ में कुछ लोगो का [जिन में प्राचीनकाल के लेखक भी
शामिल है ] ऐसा विचार है कि केवलदर्शन और केवलज्ञान का
जो कर से उपयोग बतलाया है उसका अर्थ यह है कि एक समय
में केवलदर्शन होता है, दूसरे समय में केवलज्ञान, तीसरे समय मे
फिर केवलदर्शन और चौथ समय मे फिर केवलज्ञान, इस प्रकार
प्रत्येक समय मे ये दोनो उपयोग वदलते रहते हैं। विशेपास्यक
भाष्य में शकाकार की तरफ से इसी प्रकार का क्रमोपयोग
कहलाया(१) गया है परन्तु प्रतिसमय उपयोग बदलने की बात ठीक
नहीं माल्यम होती। एकान्तर उपयोग का यह अर्थ नहीं है कि
उपयोग प्रति समय बदले। उपयोग बदलते जरूर है—परन्तु वे
प्रत्येक समय में नहीं किन्तु अन्तर्मृहूर्त मे बदलते हैं।

र्याद एकान्तर शब्द का ऐसा अर्थ न किया जायगा तो अल्पज्ञानी का भी उपयोग प्रति समय बदलनेवाला मानना पडेगा। क्योंकि ऋमवाद के समर्थन में यह कहा गया है कि "यदि केवल-

<sup>(</sup>१)कमोपयोगत्वे केवलज्ञानदर्शनयो प्रतिसमय सान्तत्व प्राप्नोति ) समयात्समयादूर्ध्व केवलज्ञानदर्शननोपयोगयो पुनरप्यभावत् । विशेष० वृत्ति ) 'एकस्मिन् समये जानाति एकस्मिन् समये पश्यतीति 'नन्दीवृत्ति ।

ज्ञान के समय सर्वदिशिश्वका अभाव माना जायगा और केवलदर्शन के समय सर्वज्ञन्यका अभाव माना जायगा नो यह टाप स्ट्नस्य के भी उपस्थित होगा (१)। क्यों। के उसके भी दर्शन ज्ञान का उपयोग एकान्तर होता है। जब उसके ज्ञानापनेग होगा तब चक्षुदर्शन आदि का अभाव मानना पहेगा और चक्षुदर्शन आदि के उपयोग में मिनज्ञान आदि का अभाव मानना पहेगा। तब इनकी ६६ सागर आदि स्थिति कैसे होगी १ इनका उपयोग तो अन्तर्मुह्त ही होना है (२५."

यदि मित आदि जानो का और त्रक्षु आदि दर्जनों का उपयोग अन्तर्भुहूर्त तक ठइर मक्ता है तो केत्रल्जान का उपयोग अन्तर्भुहूर्त तक क्यों न ठइरे ! वह एक समय में हो नष्ट होनेव ला क्यों माना जाय ! जिन कारणों से मितज्ञान अन्तर्भुहूर्त तक ठहर सकता है वे कारण केत्रल्जानी के पास अविक हैं। इसिलिये केत्रल्जानोपयोग भी एकसमयवर्ती नहीं किन्तु अन्तर्भृहूर्त का मानना चाहिये।

इसके अतिरिक्त एक वात और भी यहाँ विचारणीय है। जो लिंध हमें प्राप्त होती है वह उपयोगात्मक होना ही चाहिये, यह कोई नियम नहीं है। अवधिज्ञानी वर्षों तक अवधिज्ञान का उपयोग न करे तो भी चल सकता है, तथा वह अवधिज्ञानी कहलाता रहता है। इसी तरह केवलज्ञान भी एक लिंध है [नव क्षायिक लिंधयों में इसकी भी गिनती है ] इसलिंधे

<sup>(</sup>१)ट्यस्थस्यापि दर्शनबानयो एकान्तर उपयोगे सर्वमिद दीषजाल समानं विशेषा० वृत्ति ३१०३

<sup>(</sup>२) उपयोगस्त्रान्त र्सेाइतिकन्वात् नैतावन्तं कालं भवति-वि० वृ० ३१०१।

उसका उपयोग भी सदा होना चाहिये-यह नियम नहीं बन-सकता।

प्रश्न - जो लिन्ध्या क्षायोपशिमक हैं उनका उपयोग सदा न हो, यह हो सकता है, परन्तु जो क्षायिक लिन्न है उसके विषय में यह वात नहीं कही जा सकती।

उत्तर—लिंध और उपयोग का क्षंयोपराम और क्षय के साथ कोई त्रियम सम्बन्ध नहीं है। क्षयोपराम से अपूर्ण राक्ति प्राप्त होती है । क्षयोपराम मे थोडी राक्ति मले ही रहे परन्तु जितनी राक्ति है उसकी तो सदा उपयोग रूप रहना चाहिये। यदि क्षायोपरामिक राक्ति लिंध रूपमें रहते हुए भी उपयोग रूप में नहीं रहती तो केवलज्ञान भी लिंध रूप में रहते हुए उपयोग रूप में रहना ही चाहिये ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता (१)

दूसरी वात यह है कि अन्य क्षायिक लिंध्यों भी उपयोग-रहित होती हैं। अन्तराय कर्भ के क्षय हो जाने से केवली को दान लाम भोग उपभोग और वीर्य ये पांच क्षायिक लिंध्या प्राप्त होती हैं। परन्तु इस विषय में दिगम्बर और श्वेताम्बर सभी एकमत हैं कि इन लिंध्यों का उपयोग सदा नहीं होता (२), खास कर दानादि चार लिंध्यों का उपयोग सिद्धों के तो नहीं ही होता, यद्यपि अन्तराय कर्म का क्षय रहता ही है।

<sup>(</sup>१)विशेपावस्यककी यह गाथा सी इसी बात का समर्थत करती है— देसक्खए अजुत्त जुगव किसणोमओवओगित्त । देसोमओवओगो पुणाइ पढिसिञ्जए किं-सो १—३१०५ न

<sup>(</sup>२)अह ण वि एव तो सण, नहेव खीणन्तरायओ अरिहा । सतेति अन्तराय-वखयमि पचप्पयारिमा ॥ सयय न देह लहइ व, भुजइ उवभुजई य सव्वण्णू । कब्जिमि देह लहइ य भुजइ व तहेव इहयपि ॥ नन्दीवृत्ति ।

तत्त्रार्थ की टीका सर्वार्थसिद्धि में भी क्षायिक दानादि की स्त्ररूप वतला कर यह प्रश्न किया गया है कि सिद्धों को भी अन्तराय कर्म का क्षय है परन्तु उनके दानादि कैसे सम्भव होंगे ? इसके उत्तर में कहा गया है कि अनन्तवीर्य रूप में दानादि सिद्धों को फल देते (१) हैं । परन्तु यह समाधान ठीक नहीं है क्योंकि अनन्तत्रीर्य तो अरहन्त मे भी होता है, तव क्या दानादिं भी जव अनन्तर्त्रार्थ रूप में परिणत होते हैं उस समय अनन्तर्त्रार्थ में मी चृद्धि होती है । क्षायिक लिंध में भी क्या तरतमता हो सकती है ! तरतमता होने से तो वह क्षाशेपशमिक हो जायगी। यदि कुछ वृद्धि नहीं होती तो वह [दानादि ] रुन्त्रि निरर्थक ही हुई। इस -प्रकार कर्मका क्षय भी निरर्थक हुआ । दूसरी वात यह है - कि यदि एक लिथ दूसरे रूप में परिणत होने लगे तत्र तो केत्रलज्ञान भी केवलदर्शन रूप में परिणत होने लोगा । इसलिये अगर सिद्धो में कोई केनलज्ञान न माने सिर्फ केनलट्रीन माने तो क्या आपत्ति की जा सकेगी ? इसलिये यहां मानना चाहिये कि क्षायिक लिय भी उपयोगरहित छिन्न रून में चिरकाल तक रह. संकती है। और उसे कार्यरूप में परिणत होने के लिये बाह्य निमित्तों की आवस्य-कता भी होती है। जैसे क्षायिक दानाटि की कार्यपरिणत होने, के लिये तीर्यंकर नामकर्म शरीर नामकर्म आदि निमित्तों -की-आव-व्यक्ता नानी गई है।

<sup>(</sup>१)यर्दि क्षािकदानादिमावद्यनमन्दानादि सिद्धेप्त्रापे तत्त्रसङ्गः इति-चेन्न, कर्रारनामतीर्वकर्तनामक्रोदियावपेसन्त्रातेषा तदमावे तदप्रसङ्गः। क्य तिहे तेषां विदेषु कृति- १ परमानन्तर्वायीव्यात्राधसुलक्षेप तेषां तत्र वृत्ति । सर्वार्थनिद्धि २-४।

प्रश्न-क्षायोपशिमक लिय्यां उपयोगात्मक होने मे अन्य साधनों की अपेक्षा करती हैं, मितश्रुत आदि ज्ञान इन्द्रिय मनकी सहायता चाहते है, अवधिमन पर्यय में भी इच्छा की जरूरत है, दानादि के लिये वाह्य साधन चाहिये, पर केवलज्ञानी में यह वात सम्भव नहीं, उनके इच्छा नहीं होती, केवलज्ञान में वाह्य निमित्तों की जरूरत नहीं है इसलिये वह सदा उपयोगात्मक ही रहेगा।

उत्तर-यदि दानादि क्षायिक लिन्थयों को भी पर निमित्त की आवश्यकता है तो के बल्जान को भी पर निमित्त की आवश्य-कता हो, इसमें क्या विरोध है १ पर पदार्थों को जानना पर निमित्त के विना नहीं हो सकता। के बल्जान को भी पर निमित्त की आवश्यकता है इसल्ये वह सदा उपयोगात्मक नहीं रह सकता। रही इच्छा की वात, सो जैसे के बल्जी के विना इच्छा के दान लाभ भोग उपभोग हो जाते हैं उसी प्रकार ज्ञान भी हो जायगा। अन्य क्षायिक लिन्थियों के उपयोग रूप होने में जब इच्छा नहीं कूदती तो यहीं क्यों कूदेगी।

इस प्रकार केवलज्ञान सदा उपयोग रूप नहीं माना जा

### केवलज्ञानोपयोगं का रूप

आजकल, क्रमवादी-भी यही समझते हैं कि जब केवलदर्शन उपयोग रूप होता है तब त्रिकाल त्रिलोक के पदार्थों का युगपत् विशेष प्रतिभास होता है। परन्तु यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि यह बात असम्भव है। एक समय में सब पदार्थों का सामान्य प्रतिभास तो किसी तरह उचित कहा जा सकता है किन्तु सब पदार्थों का विशेष प्रतिमास उचित नहीं कहा जा सकता। "सब पदार्थ है" इस प्रकार का प्रतिमास एक साथ हो सकता है किन्तु अगर आप सब पदार्थों की विशेषता की एक साथ जानना चाहें तो यह असम्भव है। यह बत एक उटाहरण से स्पष्ट होगी।

एक मनुप्य एक समय में एक फूळ को देखता है। अब यदि वह एक साथ दो फुलें को देखेगा तो दोनों फुलें की विशे-पताएँ उसके विषय के वाहर हो जाँगी, और उन दोनों फुले में जो समान तक्त्व है सिर्फ वही उसका विषय रह जायगा(१)। इसी

(१) विशेषावस्यक की निम्नलिखित गाधाओं में इसी वातका उन्नेख हैं—
समयमणेगगहण जह सीओसिणदुनिम की दोसी !
क्रेणव मणियं दोसी उवयोगदुने वियारोप ॥२४३९॥
समयमणेगगहणे एनाणेनीवजीनमें की हो ।
सामण्णमेनजोगी खधावारीवजीगीव्य ॥२४४०॥
खघारोऽयं सामण्णमेत्तमेनीवजीगया समय ।
पडवरधुविमानो पुण जो सोज्णेगीवयोगिति ॥२४४१॥
ते चिय न सति समय सामण्णाणेगगहणमाविरुद्ध ।
एनमणेनं पि तयं तन्हा सामण्णमावेण ॥२४४२॥
उसिणय सीयेय न विमानी नोवजीनदुनमिन्यं ।
होज्ञ सम दुनगहण सामण्णं वेयणामेति ॥२४४३॥

मानार्थ—एक समय में शीत और उन्म का ज्ञान होजाय तो क्या दीय है ? उत्तर—इसमें दीप कौन कहना है हमारा कहना तो यह है कि दो उपयोग एक साय न होंगे किन्तु दोनों का एक सामान्य उपयोग ही होगा। जैसे सेना कर से होता है। सेना यह सामान्य उपयोग है किन्तु रय अस्त पदाति आदि विभेगेपयोग है वे अनेक हैं। वे अनेकोपयोग एक साय नहीं हो सकते, हाँ! उनमें जो समानता है वह हम एक साय महण पर मकते हैं। जो एक साय उन्मवेदना और डॉन्डवेंदना का अनुभव करता है वह धीन और उन्म के विमाग

प्रकार ज्यों ज्यों उपयोगक्षत्र विशाल होता जायगा, त्यों त्यों विशेष्णताके अश त्रिपयके बाहिर होते जॉयगे और उन सब की समानता विपय में रहती जायगी। जब किसी उपयोग का विषय बढते बढते त्रिलोकन्यापी हो जायगा तब त्रिलोक में रहनेवाली समानता उस उपयोग का विपय होगी, न कि सब विशेषताएँ। अन्यथा केवल-ज्ञान के समय में अनन्त उपयोग मानना पहेंगे। परन्तु जब एक साथ एक आत्मा में दो उपयोग भी नहीं हो सकते तब अनन्त उपयोग कैसे होंगे!

केवलज्ञान और केवलदर्शन जो आत्मा मे एक साथ नहीं माने जाते. उसका कारण सिर्फ यही है कि जिस समय केवली की दृष्टि विशेपअश पर है उस समय वह सामान्य प्रतिभास नहीं कर सकता। और जब समान अश पर है तब विशेषप्रतिभास नहीं कर सकता। जब समान तत्त्वों और विशेष तत्त्वों का प्रतिभास एक साथ नहीं हो सकता तब अनन्त विशेषों का प्रतिभास एक साथ कैसे हो सकेगा ? यदि केवली महासत्ता के प्रतिभास के समय जीवकी सत्ता (अवान्तर सत्ता) का प्रतिभास नहीं कर सकता और जीवकी सत्ता के प्रतिभास के समय महासत्ता का प्रतिभास नहीं कर सकता तो जीवकी सत्ता के प्रतिभास के समय अजीवकी सत्ताका प्रतिभास

को अनुभव नहीं करता हाँ सामान्य रूपसे वेदनाका ग्रहण करता है।

इस वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि एक साथ अनेक वस्तुओं का विशेषज्ञान नहीं हो सकता । एक साथ अनेक विशेषों का ज्ञान मानने से मुनि गग की जैनधर्म को लोपक (निहव) माना गया है। इसिटिय केवली के मी त्रिलोक की सब वस्तुओं का विशेषज्ञान एक साथ कैसे हो सकता है ?

कैसे होगां <sup>2</sup> यदि वह जीव और अजीव दोनों की सत्ता का प्रति-भास एक समय में करेगा तव वह महासत्ता का प्रतिभास होगा इस-लिये दर्शनोपयोग हो जायगा। इससे यह सिद्ध हुआ कि कोई मी ज्ञानोपयोग एक ही समय में [युगपत्] सव पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता।

आगम से भी मेरे इस वक्तव्यका कुछ समर्थन होता है। पहिले मैं पण्णवणा सूत्र के महावीरगैतमसेवादका उद्घेख कर आया हू ज़िसमें गातम महावीर खामी से पूछते हैं कि जिस समय केवली रत्नप्रभा पृथ्वी को देखता है क्या उसीसमय रत्नप्रभा जानता भी है ? महावीर स्वामी कहते है 'नहीं' । फिर गीतम यही प्रश्न शर्कराप्रमां पृथ्वी के विषय में भी करते हैं, फिर वालुकाप्रमा, इसी प्रकार ्सब े पृथिवियों के विषय में करते हैं। फिर यही प्रेश्न सौर्घे अबि के विषय में, परमाणु से छेकार अनतप्रदेशी स्कंधके विषय में करते हैं। इससे मालूम होता है कि केवेली का उपयोग कॅमी रत्नप्रभापर कभी सौधर्म स्वर्गपर, कभी ग्रैवेयकपर कभी परमाणु पर कभी स्कध-पर, पहुँचता है। उनका ज्ञानोपयोगं एक साथ त्रिकाल त्रिलोक पर नहीं पहुँचता । यदि उनका ज्ञानोपयोग सदा त्रिलोकत्रिकालच्यापी होता तो रत्नप्रभा शर्कराप्रभा आदि के विषय में जुदे जुदे प्रश्न न किये जाते । इससे माछ्म होता है कि केवुछी के जब कभी ज्ञानी-पयोग होता है तव सव द्रव्यपर्यायों पर नहीं, किसी परिमित विषय पर होता है ।

प्रश्न-एकन्व के साथ अनेकत्व का अविनामावी सम्बन्ध-है, जहां जहा एकन्व है वहाँ वहाँ अनेकन्व भी, इस ही प्रकार-समानता

और असमानता का भी अविनामाव सम्बन्ध है । यदि घट अवयवी की दृष्टि से एक या समान है तो अव-यंत्रा की दृष्टि से अनेक या असमान । जिस प्रकार घट ब्रेय है उस ही प्रकार उसके मुख्य पेट आदि अवयव भी। जिस समय हम घट को जानते हैं उस ही समय उनका भी बान होता ही है। जिस प्रकार घटजान में घट में रहनेवाली समानता या एकता का नोध होता है उस ही प्रकार उसके अनयनो में रहनेनाली असमा-नता या अनेकता का भी । कौन कह सकता है कि घटज्ञान में उसके पेट की विशालता एवं उसके मुख की लघुता नहीं झलकती। इससे प्रगट है कि जिस प्रकार एक उपयोग में एक ज्ञेय प्रतिमा-सित होता है उस ही प्रकार अनेक भी । या जिस प्रकार उनकी समानता ज्ञालकती है उस ही प्रकार विशेषताएँ भी, यही व्यवस्था भिन्न भिन्न अनेक अवयवियों के विषय में है। इसी प्रकार जव केवलज्ञानी सामान्य प्रतिभास करेगा तब उसके भीतर के ममस्त विशेष भी प्रतिभासित होंगे।

उत्तर-वस्तु में जिन चीजों का अविनामाव है उनका अवि-नामाव ज्ञान में नहीं आता । पुद्रल में रूप रस गंध्र स्पर्श आदि अनेक गुणों का अविनामाव है पर ज्ञानमें जब वस्तु का प्रतिमास होता है तब उन सर्वका प्रतिमास नहीं होता । जिस समय हम घटको जानते हैं उसी समय अगर हमें उसके अवयवों का प्रतिमास होने लोगे तो उन अवयवों के अवयवों का भी प्रतिमास होने लगेगा, इस प्रकार घटके समस्त ह्रिय अणु प्रतिमासित हो जॉयगे, फिर तो किसी चीज को गौर से देखने की जरूरत नहीं रहेगी, एक ही नजर में उसके समस्त दृश्य अणु प्रतिमासित हो। जॉयंगे। पर एकवार नजर डाल कर उसके अवयवों को देखने के लिये गौर से नजर डालना पड़ती है जिसे हम निरीक्षण कहते हैं। अगर अवयवी के प्रतिमास से ही अवयवों का प्रतिभास हो जाय तो निरीक्षण, की जरूरत ही न रहे।

र्गका —मान्यता तो ऐसी है कि अवयवों के प्रतिभास के विना अवयवीं का प्रतिभास नहीं होता ।

समाधान — यह मान्यता ठीक है। पर अवयवों के प्रति-मास का समय जुदा है और अवयवों के प्रतिभास का ममय जुदा, पहिले अवयवों का प्रतिमास हो जाता है पीछे अवयवी का, इसलिये यह कहना तो ठीक है कि अवयवों के प्रतिमास के विना अवयवी का प्रतिभास नहीं होता. पर जो उपयोग अवयवों का है वही अवयवी का नहीं है। जैसे अवप्रह के विना ईहा आदि नहीं हो सकने किन्तु अवप्रह ईहा आदि का उपयोग जुदा जुदा है, उनका समय भी जुदा है, इसी प्रकार अववयों के ज्ञान और अवयवी के ज्ञान का समय जुदा जुदा है, उपयोग-भी जुटा जुदा है।

उपयोग की गित इतनी तेज है कि उपयोग की वीसी अव-स्थाएँ हो जाने पर भी हमें एक ही अवस्था माळूम होती है। जैसे सिनेमा के परेंपर जब एक ही आदमी दिखाई देता है तब भी वीसों चित्र बदल जाते हैं उसी प्रकार जहा हमें एक ही उपयोग माळूम होता है वहाँ बीसों उपयोग बदल जाते हैं। जैसे हम दो घड़ों की ही बात लेलें। जब हमारी आख के सामने दो बड़े आते हैं तब हमें होटे बड़ेपन का जान तुरंत हो जाता है। ऐसा माळूम होता है कि उनके त्रिरोपत्व का हमें एक ही समय में प्रत्यक्ष हो गया है परन्तु वास्तविक वात यह नहीं है। कोई भी सूक्ष्मदर्शी, या जैन-न्याय का एक विद्यार्थी भी, इस बान को समझेगा कि दो घड़ों के इस तुलनात्मक ज्ञान मे अनेक समय लग चुके हैं । जैनियों के शब्दों में तो असंख्य समय लग चुके हैं। पर इतनी सूक्ष्मता का अगर विचार न भी किया जाय तो भी पहिले हमें एक घड़े का प्रत्यक्ष होगा फिर दूसरे घडे का प्रत्यक्ष होगा फिर पहिले घड़े की स्पृति होगी फिर दोनों का तुळनात्मक प्रत्यमिज्ञान होगा । यद्यपि दोनों घडे सामने हैं फिर भी दोनों की तुलना में प्रत्यक्ष स्मृति और प्रत्यभिज्ञान हुए हैं । और प्रत्येक प्रत्यक्ष में भी अवग्रहादि नाना उपयोग हुए हैं। इस प्रकार प्रस्थेक अवयव का जुदा जुदा इ।न और अवयवी का जुदा ज्ञान होता है । इसिंखेये पेट की विशालता का उपयोग जुदा है मुख की छ्युता का उपयोग जुदा और घट का उपयोग जुदा। इसिंख्ये अगर केवलज्ञानी समस्त वस्तुओं का एक उपयोग करे भी, तो वह सामान्य उपयोग होगा, अनत विशेष उसमें न झलकेंगे।

रांका—यदि घट का उपयोग जुदा है और उसकी विशेषताओं का उपयोग जुदा तो प्रत्येक विषय सामान्यविशेषात्मक कैसे होगा? जैन दर्शन तो सामान्यविशेषात्मक वस्नुको ही प्रमाण का विषय मानता है।

समाधान — जो वस्तु को केवल सामान्यात्मक या नित्य मानते हैं और जो लोग केवल विशेषात्मक या क्षणिक मानते हैं उनका विशेष करने के लिये, वस्तु की सामान्याविशेषात्मकता का वर्णन किया गया है । इसका यह मतलब नहीं है कि प्रस्थेक प्रमाण या प्रलेक प्रलक्ष साह्य प्रत्यमिज्ञान और वैसाहस्य प्रत्यामिज्ञान के विषय को भी जानता रहता है। सामान्य विशेषात्मक कहने से वस्तु का स्वभाव अनेकान्तात्मक तो सिद्ध होना हैं, है साथ ही विषय की सीमा भी निर्धारित होती है। विषय केवल सामान्यात्मक हो तो केवल सतरूप रह जाय, केवल विशेषात्मक हो तो अविमाग-प्रतिच्छेदादि रूप हो जाय। दोनों अन्यवहार्य और निरुपयोगी हैं।

कहने का मतल्व यह है कि एकत्व अनेकत्व, साद्य्य वैसा-द्रिय, निस्त्व अनिस्नत्व का अविनामाव रहने पर भी प्रस्नेक प्रमाण इन्हें प्रहण नहीं कर सकता इनको प्रहण करने वाले प्रस्मिज्ञानादि जुदे हैं। इसल्ये केवली अगर सब पदार्थी का सामान्य प्रस्थक्ष करें भी, तो भी सब पदार्थी का विशेष प्रस्पक्ष न होगा।

गृंका—दर्गण के सामने—अन कोई पदार्थ आता है तन उस का पूरा प्रतिनिम्न एक ही साथ मृड्ता—है, अनयन का अलग और अनयनी अलग एसा नहीं होता—1 या इसी प्रकार फोटो —के केमरा में जन पचास आदिमयों का फोटो लिया जाता है तन पचास आद-मियों का सामान्य मृजुष्णकार और इनकी अलग अलग नहें एक साथ ही प्रतिन्तित होती हैं। जो बात दर्गण में है, जो बात केमरा में है। वहीं नात आँख में भी है। आँख की पुतली भी एक तरह का दर्गण या केमरा है। नेत्ररूप भागेन्द्रिय उस ही का उस ही उग से प्रकाश करती है जैसे कि पुतली में प्रतिनिम्नत हुआ है। तन एक ही उपयोग में समस्त निशेषों का एक साथ प्रतिमास क्यों न होगा ?

समाधान--चक्षु में प्रतिविम्बित होना एक बात है और प्रतिवि-म्वित का ज्ञान होना दूसरी बात । कभी कभी हम सुनेते हुए भी नहीं सुनते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, काई चीज हमारी ऑखों के सामने होती है फिर भी हमारा उपयोग-न होने से वह हमें नहीं दिखती । जाप्रत अवस्था मे-एक साथ- हमें- प्रायः सव इन्द्रियों-के विषय मिलते रहते हैं फिर भी उन सब का, ज्ञान नहीं होता इसका कारण यह है कि विषय विषयी के मिळ जाने से ही, ज्ञान नहीं होता, उसकी तरफ उपयोग होना चाहिये। हमारी ऑखों के सामने एक समय में एक दिशाके हजारो पदार्थ आजाते हैं पर हम उन-सत्र को नहीं देख पाते । जिस तरफ ध्यान या उपयोग हो उसे ही देख पाते है। इसलिये दर्पण की तरह ऑख की पुतली में प्रति-बिम्ब पडने 'से सब का ज्ञान न होगा । जब किसी फीटो में 'पचास आदिमयों के चित्र होते हैं और हमसे कोई कहता है कि इसमें अमुक आदमी कहा है तो हमें डूंडनां पडता हैं और उसके छिये कुछ समय लगता है। अगर ऑख में प्रतिविम्व पड़ने से ही सव का विशेष ज्ञान होता तो यह ढूढ खोज न करना पड़ती इससे प्रतिविम्ब मात्र सिद्ध करने से उसका ज्ञान सिद्ध नहीं होता । इसल्यि प्रतिबिम्ब भले ही एक साथ-अनेक विशेषों का पढ़ जाय-पर अनेकः विशेषों का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिये केवली भी अनत पदार्थ या अनन्त विशेष-नहीं जान सकते ।

शुंका-तव तो केवली : असर्वज्ञ होजॉयगे ।

, समाधान-अगर त्रिलोक के समस्त पदार्थों के ज्ञान का नाम सर्वज्ञता है तब तो वे अवस्य असर्वज्ञ होजाँयगे या है क्योंिक यह वात असम्भव है। परन्तु यहां अभी इतनी ही बात सिद्ध होती है कि केवर्ष्ण के एक साथ सव का ज्ञान उपयो गात्मक न होगा।

एक विद्वान अगर पड्दर्शनों का जाता है तो इसका यह मतल्य नहीं है कि उसका उपयोग छ दर्शन पर सदा बना रहता है। अथवा जब दार्शनिक शाखपर वह उपयोग करता है तो सभी दर्शनों पर उसका उपयोग जाता है। एक दर्शन के उपयोग के समय पर भी वह पड्दर्शनशाली कहलायगा। इसी प्रकार अगर केवली एक पदार्थ पर उपयोग लगाते हैं तो भी वे अनन्ततत्वज्ञ कहला सकते हैं।

अश्व-इक्षस्य [अल्पज्ञानी] भी एक समय में एक वस्तुपर उपयोग लगासकते हैं और केवली भी उतना ही उपयोग लगाते हैं तब इक्षस्य और केवली में अन्तर क्या रहेगा ?

उत्तर -एक मूर्ख भी एक समय में एक ही अक्षर का उचारण कर सकता है और विद्वान भी इतना ही उचारण कर सकता है, परन्तु इससे मूर्ख और विद्वान एक से नहीं हो जाते । विद्वता का फिल्ट एक समय में अनेक अक्षरों का उचारण नहीं है, किन्तु अक्ष-रोंका अनेक तरह से सार्थक उच्चारण करना है। अयम जैसे एक साधारण पशु एक समय में एक ही उपयोग करता है और एक श्रुतकेवली परमावधिज्ञानी मनः पर्ययज्ञानी भी एकही उपयोग करता है तो उन दोनों की योग्यता एकसी नहीं हो जाती। उपयोग करता है तो उन दोनों की योग्यता एकसी नहीं हो जाती। उपयोग करता है तो उन दोनों की महत्ता नहीं है किन्तु महत्ता शक्ति की

## सर्वज्ञत्व और जैनशास्त्र

महत्ता में है। अवधिज्ञानी आदि का उपयोग भू कित्रकों के समान हो सकता है परन्तु ऐसे बहुत से विषय हैं जहां कि विल्लो उपयोग लगासकता है किन्तु अवधिज्ञानी नहीं लगा सकता । अथवा कित्र जाता है उतना अवधिज्ञानी ओदि छच- स्थोंका नहीं जाता। अथवा जिस तस्त्र तक केवली की पहुच है वहा तक अन्यों [छन्नस्थो] की नहीं है।

प्रश्न-आत्मा स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है। आत्मा जितने पदार्थें। को जान सकता है सबके आकार आत्मा में अक्वात्रिम रूपमें स्थित है। जब तक आत्मा मालिन है तब तक वे आकार प्रगट नहीं होते। जब आत्मा निर्मलं हो जाता है तब वे सब आकार एक साथ प्रगर्ट हो जाते है। इस प्रकार एकसीथ अनन्त पदार्थें। का प्रतिबिम्ब प्रकट' होता है। यही अनन्तज्ञान है।

उत्तर-आत्मा दर्पण की तरह नहीं है कि उसके एक एक माग में एक एक आकार बना हो। दर्पण में एक साथ पचास चीजों का प्रतिविम्ब पड़े तो वह दर्पण के जुदे जुदे मागों मे पड़ेगा। जिस भागपर एक वस्तुका प्रतिविम्ब है उसी भागपर दूसरी वस्तु का प्रतिविम्ब नहीं पड़ता। परन्तु आत्मा में जो ज्ञान पैदा होता है वह आत्मा के एक भाग में नहीं होता-प्रत्येक ज्ञान आत्मन्यापक होता है। इसिलिये अनेकाकार रूप अनेक ज्ञान आत्मामें एक साथ कभी नहीं हो सकते। यह आकार की, बात इसिलिये भी ठीक नहीं है कि आत्मा अमृतिक है इसिलिये उसमें किसी का प्रतिविम्बानहीं पड़ सकता। इसके अतिरिक्त आत्मा के एक प्रदेश में अगर एक सकता। इसके अतिरिक्त आत्मा के एक प्रदेश में अगर एक

वस्तुका प्रतिविम्त्र मानालिया जाय तो आत्मा में इतने प्रदेश नहीं है जितने जगत् मे पदार्थ हैं। तत्र त्रे प्रतिविन्त्रित कैसे होंगे ! फिर एक पदार्थ की भूत और भविष्य काल की अनन्तानन्त पर्यायें होती हैं-उन सत्र के जुदे जुदे प्रतिनिम्न कैसे पडेंगे ? . इसके अतिरिक्त एक वाधा और है। किसी वस्तुको प्रहण करने की शक्ति स्वामाविक हो सकती है, परन्तु उस शक्ति के प्रयोग के जो परसम्बन्धी विवि-धरूप हैं-वे स्वामाविक और साईकालिक नहीं हो सकते। दर्पण में प्रतिनिम्न प्रहण करने की शक्ति स्वाभाविक है परन्तु दर्पण में जितन पदार्थी के प्रतिविम्न पड़ सकते हैं वे सव प्रतिविम्य दर्पण में प्रारम्भ से ही सदा विद्यमान है और निमित्त मिलने पर वे सिर्फ़ अभिन्यक्त (प्रकट) हुए हैं यह कहना अप्रामाणिक है। इसी प्रकार यह-कहना भी अप्रामाणिक है कि आत्मा में अनन्त -पदार्थों के आकार बने हुए हैं, वे निमित्त मिलने पर या आवरण हटने पर अपने आप प्रकट होते हैं । इस विषय में एक और वडीं मारी अनुमववाधा है ।

्षक मनुष्य अल्पज्ञानी है। क्रन्पना करो वह दर्स पेदार्थी को जानता है परन्तु एक समय में वह एक ही वस्तुपर उपयोग लगा सकता है। दूसरा आदिश सौ पदार्थी को जानता है परन्तु वह मी एक ही उपयोग लगा सकेगा। हम जब पचास चीजों को जानते हैं, तब वे सब चीजें हमें सदा क्यों नहीं झलकता ? हम जितना ज्ञान है उतना तो सदा झलकते रहना चाहिये। ऐसा नहीं होता इसलिये यही कहना चाहिये। कि अगर कोई अमनुष्य सर्वज्ञ होगा तो वह भी लिक्सिए में ही सर्वज्ञ होगा, उपयोग रूपमें

नहीं । यह वात अनुभव से युक्ति से और आगम के कथन तथा उसके ऐतिहासिक निरीक्षण से स्पष्ट हो जाती दै ।

## केवली और मन

यहाँ तक के विवेचन से पाठक समझ गये होगे कि ज़ैन-आ़कों के अनुसार केवली, सदा ज़ानोपयाग्री नहीं होता और न वह सटा सब वस्तुओं को जानता है ।, यह मत सबसे प्राचीन है । दिगम्बर स्वेताम्बर आचार्यों के जो इस से मिन मत हैं वे इस से अवीचीन है।

केवली सब वस्तुओं को एक साथ नहीं जानते इस विषय में और भी बहुत्सी विचारणीय बाते हैं जिनका यहाँ उछेख किया जाता है।

इस विषयमें विशेष विचारणीय बात यह है कि केवली के मनोयोग होता है। जहाँ मनोयोग है वहाँ सब वस्तुओं का एक साथ प्रत्यक्ष हो नहीं सकता (१) क्यों कि मने, एक समय में एक तरफ ही लग सकता है। केवली के मनोयोग होता है यह दिगम्बर और खेताम्बर दोनों सम्प्रदायों को मान्य है (२)

"केवली के मुनायोग होता है" इस मान्यता से यह वात स्पष्ट है कि केवली, युगपत् सर्व वस्तुओं का साक्षात्कार नहीं कर

<sup>(</sup>१) चित्तपि नेंदियाइ समेइ तसमाह य खिप्पचारिति । समय व सुक -सम्कुलिदसणे सन्त्रोवलद्धिति । विशेषावरयक २४ ई ४ ॥

<sup>(</sup>२) सिहिमिथ्यादृष्टेरारव्यो वावत् संयोगकेवळी तावदायतुर् यो मनायोगी कम्येते । तत्वार्थ० सिद्धसेन टिका २-२६ (श्वे) " योगोर्जुवादेन त्रिषु योगेषु त्रयोदश गुणस्थानानि भवन्ति । सवार्थसिद्धि-१-८॥

सकते। इतने पर मी इस मान्यता का त्याग नहीं किया जामका, इसिल्पि पीछे के लेखकों ने इस बात को कल्यना की कि केवली के मनोयोग तो होता है परन्तु उपचार से होता है। उनके बास्तव में मनोयोग नहीं होता। उपचार के कारण निक्राले खित बताये जाते हैं।

१—मनसहित जात्रों के मन पूर्वक त्रचनव्यवहार देखा जाता है इसाछिये केवली के भी मनायोग माना गया क्यों कि वे भी वच्न व्यवहार करते हैं [१] [वोलते हैं]

२—केवली के मनीवर्गणाके स्कंघ आते हैं इसलिये उनकें उपचार से मनोयोग माना गया है (२)।

ये दोनों ही कारण हास्यासद हैं । इन के विरोष में चार बार्ने कही जा सकती हैं ।

१—अगर मन सहित जीवों का वचनव्यवहार मनपूर्वक होता है तो होता रहे, केवर्छ। के तो मन मानते ही नहीं, फिर उनका वचन व्यवहार मनपूर्वक क्यों माना जाय।

प्रश्न- केवरों के भावमन नहीं माना जाता पर द्रव्यमन तो माना जाता है। मन सध्द का अर्थ यहाँ द्रव्यमन समझना चाहिये।

उन्तर-यदि द्रव्यमन के होने से ही वचन व्यवहार में मन का योग या उपयोग मानना पड़े तो डब्येन्डिय होने से ही उनका

१ मणमहिया। बाग दिश्वं तापुन्वमिदि मजीगन्हि । उत्ती मणीवयारेनि-दियनारेण हीणन्मि । २२८ । गोम्मटमार जीवकांड ।

२ अनेविद्यादो रव्यमणह जिनस्यदन्हि । मनवनानसंघानं आनमणादो दु मण्डोनो । २२९ गोवजीव ॥

उपयोग मानना आवश्यक हो जायगा। कहा जा सवः ग है कि ऑखवालों को रूपप्रत्यक्ष चक्षुन्यापारपूर्वक होता है इसलिये केवली को भी चक्षुर्न्यापारपूर्वक रूप प्रत्यक्ष होना चाहिये।

और जब असंज्ञियों के वचनन्यवंहार विना मन के ही माना जाता है तब केवली के भी मानलिया जार तो इसमें बुराई क्या है?

इससे केवली के मनीयोग या तो मानना ही न चाहिये ग मानना चाहिये तो अनुपचरित मानना चाहिये।

र—अगर छदास्यों के वचनन्यवहार मनःपूर्वक होता है तो होता रहे। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो वात छदास्यों के होती है वह केवली के न होने पर भी मानीजाय। छदास्यों के चार मनीयोग होते हैं परन्तु केवली के सिर्फ दो [सत्य, अनुभय] ही बताये जाते हैं। छदास्यों को मरने के बाद ही कार्मण योग होता है, केवली जीवित अवस्था में ही कार्मण योगी हो सकते हैं। इससे सिद्ध है कि अगर केवली के मनीयोग न होता तो छदास्यों की नकल कराने के लिये उनमे मनीयोग न बताया जाता।

३—मनोयोग के उपचार के लिये मनोर्वाणाओं का आगमन कारण वताया गया है परन्तु यह कोई नियम नहीं है कि जिस जाति की वर्गणाएँ आवें उसी जाति का योग भी होना चाहिये। तैजस वर्गणाएँ सदा आतीं हैं परन्तु तैजसथोग कभी नहीं होता। इसके अतिरिक्त जिस समय काययोग होता है उस समय भाषावर्गणा और मनोर्वाणाएँ भी आती हैं इसी प्रकार वचनयोग के समय भी अन्य वर्गणाएँ आनी है। क्या काययोग या वचनयोग से सनोवणाएँ नहीं आ सकतीं जिससे जिनन्द्र में मनोर्वाणाओं के छिये मनोयोग का उपचार र्करना पड़े। एक बात और है कि मनोयोग का समय ज्यादः से ज्यादः अन्तर्मृहूर्त है जब कि मनोर्वाणाएँ जीवन के प्रारम्म से छेकर अन्त तक आती हैं। यदि मनोर्वाणाओं के आने से मनोयोग की कन्यना होती है तो जीवन भर मनोयोग मानना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं है। इससे माछ्म होता है कि केवर्डा के मनोयोग वास्तव में है, कल्यिन नहीं।

४-जब बोल्चाल्का सम्बन्ध मनीयोग के साथ इतना जब-दंस्त है कि केवली के भी उपचार से मनीयोग की कल्यना इसिलेये करना पड़ी कि वे बोलते हैं. तब एक सत्यान्वेषी पाठक यह समझ सकता है कि केवली के मनीयोग होता है । जब कोई प्रश्न पूछता है तब वे मन लगाकर उसकी बात सुनते हैं और मन लगा कर उसका उत्तर भी देते हैं । एक आदमी वर्षी तक देश देश में बिहार करता है, उपदेश देता है, अपने मनका प्रचार करता है, किन्तु ये सब काम वह बिना मन के करता हे-ऐसा कहनेवाल अन्बश्रद्धालुता की सीमापर बैठा है यही कहना पड़ेगा, इसिलेये ऐसे मतका कुछ मूल्य न होगा ;

दिगम्बर सप्रदाय के समान व्यंताम्बर संम्प्रदाय में भी केवली के मनोयोग माना जाना है। परन्तु वहाँ मनोयोग को सप्रद्र ही म्बीकार किया है, बल्कि एक बात तो इतनी क्षन्दर है कि जिससे मनोयोग का सद्भाव ही नहीं किन्नु उनका उपयोग एक तरफ़ को लग्ना है, यह भी साबिन होना है।

तेरहर्वे गुणस्थान में मनीयोग है, इसका वर्णने करते हुए वहीँ यहा गया है कि "जब नन पर्यप्रज्ञानी या अनुत्तरविमान के देव मनसे ही केवली से प्रश्न पूछते है तो केवलज्ञानी भी मनसे ही उसका उत्तर देते हैं। इसस केवली के विचारो का प्रभाव केवली के द्रव्यमन पर पडता है, उस द्रव्यमन को मनःपर्ययज्ञानी अपने अविध से देखते हैं और अपने प्रश्नका उत्तर समझ लेते हैं।

इससे यह बात बिलकुल साफ है कि केवली का मन अजा-गलस्तनकी तरह निर्धिक नहीं है किन्तु वह विचार का साधन है। यदि केवली के त्रिकाल-त्रिलोक का युगपत् साक्षांकार होता तो केवली का मन किसी अमुक व्यक्ति के उत्तर देने में कैसे लगता ?

प्रश्न-श्वेन, म्बर्स साहित्य के आवार से तो अवस्य ही मनो-योग का वर्णन केवली के प्रचलित स्वरूप में बाधा डालता है परन्तु दिगम्बर शास्त्रों पर यह आक्षेप नहीं किया जा सकता । गोम्मटसार की जिन गायाओं को आपने उद्घृत किया है उनमें मनोयोग उप-चित्त नहीं कहा गया है. किन्तु मनउपयोग उपचित कहा गया है। २२८ वीं गाथा का ही उपचार से सम्बन्ध है। २२९ वीं गाथा में शुद्ध मनोयोग ही बतलाया गया है इस वर्णन में उपचार का कोई सम्बन्ध नहीं।

उत्तर- सर्वज्ञता की प्रचित मान्यता जैमी दिगम्बरो को प्यारी है वैसी श्वेताम्बरो को, दोनों ने ही उसकी सिद्धि के लिये पूरा परि-श्रम किया है फिर भी अगर ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक सामग्री श्वेताम्बर साहित्य में रह गई है और दिगम्बर साहित्य में नहीं है, तो इसका यही अर्थ निकलता है कि श्वेताम्बर साहित्य की या मूल साहित्य की, उस कमजोरी को समझकर दिगम्बरों ने उस, पर काफी लीपापोती की है जिससे दर्शक का ध्यान उस कमजोरी पर टिक

न सके । खैर, सौभाग्य की वात इतनी ही है कि इतनी छीपापोती करने पर भी दिगम्बर साहित्य उस कमजोरी को छिप। नहीं सका ।

यह कहना ठींक नहीं कि मनउपयोग उपचेरित है मनोयोग नहीं। योग मार्गणा के प्रकरण में उपयोग को उपचरित कहने की आवश्यकता ही नहीं है यह तो ज्ञानमार्गणा में हो सब ता या। इससे केवली में उपचरित मतिज्ञान सिद्ध होता है जिसका कि जैन साहित्य में जिक्क ही नहीं है।

गोम्मटसार टीका के शब्द विलक्कल साफ हैं वे बतलाते हैं कि केवली के मनोयोग ही उपचरित कहा गया है।

सयोगिनि मुख्यवृत्त्या मनोयोगाभावेऽपि उपचारेण मनोयोगोऽ स्तीति परमागमे कथितः । २२८ टीका । - ' ----

सयोगकेवर्छा के मुख्यरूप से तो मनायोग है नहीं, इसिंखेंये उपचार से मनायोग है यह वात परमागम में कही है।

यहां साफ ही मने योग का उछेख है मन उपयोग का नहीं।
यह कहना भी ठीक नहीं कि २२९ वीं गाथा को उपवारें
से सम्बन्ध नहीं। दोनों गाधाओं ने मिलकर उपचार का आधा आधा
वर्णन किया है। २२९ वीं गाथा की प्रस्तावना देखने से यह वात
साफ समझ में आ जाती है। २२८ वीं गाथा में मने योग को उपचरित कहा गया और फिर कहा गया कि उपचार में दो बातें होती
हैं निमित्त और प्रयोजन। निमित्त का वर्णने २२८ वीं गाथा में
करके २२९ वीं गाया में उपचार का प्रयोजन कहा गया है। दीका
के शब्द ये हैं—

- उपचारो हि निमित्तप्रयोजनवानेव, तित्र निमित्त यथा टिट्ट मुख्यमनोयोगस्य केविलिन्यमावादेव तत्कल्पनारूपोपचारः कथितः । तस्य प्रयोजनमधुना कथयति अगोवगुदयादो २२९ ।

इससे यह बात साफ है कि जैन छोगों ने केवछी के मनोयोग को उपचरित कहने के छिये ख़ब गछा फाडा है क्योंकि मनोयोग से सर्वज्ञता की मान्यता को धका छगता है। पर मनेयोग को उपचरित मानने के कारण कितन पोच है यह बात मैं पहिछे चार वाते कह कर स्पष्ट कर चुका हू।

प्रश्न—सर्वज्ञ के आप मनायोग सिद्ध करदे तो भी इससे प्रचिति स्वज्ञता को धक्का नहीं लगता । क्योंकि मनोयोग और मनउपयोग की ज्याित नहीं है । मनोयोग होने पर मनउपयोग अवश्य ही हो, ऐसा नियम होता तो स्वज्ञता को धक्का लगता क्योंकि मनउपयोग के स्थय सम्पूर्ण पदार्थों के ज्ञान के अभाव का नियम है न कि मनोयोगके साथ।

उत्तर—मन के द्वारा आत्मप्रदेशों में जो परिस्पद होता है वह मनायोग है। यहा यह खयाल रखना चाहिये कि मन पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद मृत्युके समय तक द्रव्यमन रहता है और मनोर्वाणाएँ भी आती रहतीं हैं फिर भी हर समय मनोयोग नहीं होता। इसका कारण क्या है ? इसी के उत्तर से पता लग जाता है कि द्रव्यमन के रहने पर और मनोर्भाणाओं के आने पर भी जबतक रनउपयोग न होगा तबतक मनोयोग न होगा।

- मनोयोग के जो सेल्य असत्य आदि चार मेद किये .गये है वे भी मनंउपयोग के भेद से ही हैं इससे भी माल्य होता है।की मनउपयोग के त्रिना मनोपोग नहीं हो सबना। इस कि सय-मनोयोगादि के वर्णन से सहूव होता है—

सद्भाव मलाये . तद्विपय मन मलमन सन्यायानजननद्य-क्तिरूप भावमन इर्ल्यः तेन नायमनसा जनित्ये योग. प्रवानियेशपः स सन्यमनोयोगः ।

अर्थात् सन्य पदार्थ को जित्रय करनेवाले मन को मल्यमन कहते हैं अर्थात सन्चे अर्थज्ञान को पदा करने की विक्रिस्प भाव मन । उस सन्यमन में पैटा होनेवाला योग अर्थात् प्रयन्तविधेप सल्य मनोयोग है ।

इसी प्रकार अलग्य आदि की भी परिभाषाएँ जानना चाहिये इससे मालून होता है कि मनउपयोग से मनोयाग पैटा होता है। मनउपयोग के विना मनोयोग कटापि नहीं हो मकता। जब केवली के अनुपचरित मनोयोग है तब उनके अनुपचरित मन-उपयोग भी सिद्ध हुआ, और इसीसे सर्वतता खण्टित हो गई।

प्रश्न-सर्वाधिसिद्ध राजवातिक स्रोक्तवार्तिक आदि प्रयो में मनो-वर्णणा की अपेक्षा होनेवाला प्रदेशपिरस्य मनोयोग है, ऐसा कहा है। इससे तो माद्यम होता है कि मनउपयोग के विना भी मनो-योग हो सकता है। इसलिये मनोयोग से मनउपयोग सिद्ध न-होगा।

उत्तर—केवर्टी के मनोयोग मानने से सर्वहता के प्रचरित किन्तु असम्भव रूपमें बाधा आती है यह वात जब स्पष्ट हो गई तब,बहुत से जैनाचार्यों ने मनोयोग के विपय में खूब खींचातानी की, उनका परस्पर विरोध और खींचातानी बताने के लिये ही मैंने यह मनोयोग सम्बन्धी प्रंकरण लिखा है । ऊपर जो सःयंमन ऑदि ऋग वर्णन गोम्मटसार टीका के आधार से किया है उससे साफ माञ्चम हाता है कि मनंउपयोग के विना मनोयोग नहीं हो सकता। मनोवर्गणा के आगमन से मनोयोग मानने में क्या दोष हैं इसका विवेचन इस प्रकरण के प्रारम्भ में नम्बर तीन देकर किया है।

फिर भी अधिकाश शास्त्रों में मनोयोग की जो परिभाषाएँ वनाई गईं हैं उनसे यह साफ माछ्म होता है कि मनउपयोग के विंना मनोयोग नहीं हो सकता । गोम्मटसार टीका का उल्लेख तो ऊपर किया ही गया है अब सर्वार्थिसिद्ध की परिभाषा पर विचार करेंहे।

अभ्यन्तरवीर्यान्तरायनेाइन्द्रियावरणक्षयोपरामात्मकमनोलब्धिस -न्निधाने वाह्यनिमित्तमनोवर्गणालम्बनं च सति मनःपरिमाणा -मिमुखस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पन्दो मनोयोगः । सर्वार्थसिद्धि ६-१ ।

वीयीन्तराय और नोइन्द्रियमितज्ञानावरणं का क्षयोपशमरूप मनो-लियकां सानिधान होने पर (अर्भ्यन्तर कारण) और मनोवर्गणा का आलम्बन मिलने पर [बाह्यकारण] मनरूप अवस्था के लिये अभि-मुख आत्मा को जो प्रदेशपरिसःन्द है वह मनोयोग है।

इस परिभाषा में ज्ञानावरण को क्षयांग्याम, मनावर्गणा, और आत्मा की मनरूपपरिणति, ये तीन वार्ते खास विचारणीय है। मना-योग में वाह्य निमित्त रूप मनोवर्गणा की आवश्यकत। वर्ताई गई है पर ज्ञानावरण को क्षयोपशम और मनरूप परिणति से पता लगता है कि यहाँ मनउपयोग अवश्य हुआ है। यहाँ जो आत्मा की मन- रूप परिणित वर्ताई गई है न कि पुड़ल की, इसका अर्थ यही हो सकता है कि आत्मा की परिणित भावमन या मानसिक विचार रूप हुई है। गोम्मटसार टीका ने भी सन्यमन आदि में मन का अर्थ भावम्न किया है। इससे यह बात स्पष्ट है कि मनो-योग मनउपयोग के विना नहीं होता। केवली के मनोयोग सिद्ध है इसलिये मनउपयोग भी सिद्ध हुआ और इसी से सर्वज्ञना खण्डिन हो गई।

जिन लोगों ने मनोवर्गणा के आगमन को भी मनोवोग कह दिया है वे आचार्य भले ही हों पर उनने मनोवर्गणा की परिभागा के वाहर की चीज को मनोयोग कहने की जवर्टस्ती की है।

प्रश्न-'मनके निमित्त से आत्मप्रदेशों में हलन चलन होना मनोयोग है' इस प्रकार की ज्यापक परिभाषा में मनोवर्गणाओं के आनमन के लिये या आगमन के साथ जो योग होता है वह भी मनोयोग हो जायगा. मनोवर्गणाओं के आगमन के लिये मनउपयोग की आवस्यकता नहीं है, इस प्रकार मनोयोग और मनउपयोग का अविनाभाव सम्बन्ध नहीं रह जाता जिससे मनोयोग से मनउप-योग सिद्ध किया जा सके और प्रचिलत सर्वज्ञता नष्ट हो जाय।

उत्तर-अगर मनोयोग की परिभाषा वदल कर इतनी व्यापक कर दी जाय कि मनोवर्गणाओं के आगमन के लिये होनेवाले योग को मनोयोग कहा जा सके तो मनोयोग जन्म से मरण तक स्थायी हो जायगा क्योंकि वर्गणाओं का आगमन तो तब सदा होता रहता है। काययोग और वचनयोग के समय भी मनोवर्गणाएँ आती रहती है इसिटिये उससमय भी मनोयोग कहळायगा। इस प्रकार मनोयोग की यह परिभाषा अतिन्याप्ति दूपण से दूषित होकर निकम्मी हो जायगी। अथवा योगविमाग का वर्णन ही निकम्मा हो जायगा।

इस प्रकार मनोयांग की जो परिभापा श्रांधवल में, गोम्मट-सार टींका में, तथा सर्वार्थिसिद्धि आदि में की गई है वहीं ठींक है। वह परस्पर अविरुद्ध भी है अनुमवगम्य भी है। उसके आधार से मन उपयोग के विना मनोयोग नहीं हो सकता। इस प्रकार केवली के मनोयोग और मनउपयोग सिद्ध होते हैं और इससे प्रचलित सर्व-इता का खण्डन होता है।

अव मैं यहाँ कुछ ऐसे प्रमाण उपस्थित करता हू, जिससे पाठको को माळ्म होगा कि केवलीके मनायोग और मनउपयोग वास्तविक होता है, उससे वे किसी खास वस्तुपर विचार करते हैं।

१ — जब केविल्योंसे कोई वातचीत करता है और दो केवली जब आपस में बातचीत करते हैं तब यह वात स्पष्ट है कि बातचीत करनेवाले की वार्त देवली सुनते है और सुनकर उत्तर टेते हैं।

प्रश्न-केवली किसी के शब्द सुनते नहीं हैं किन्तु जब से उन्हें केवलज्ञान पैदा हुआ है तभी से वे शब्द उनके ज्ञानमें झलक रहे हैं।

उत्तर-यदि पाहिले से वे शब्द झलकते हैं तो भूतमविष्य के अनन्त प्राणियों के अनन्त शब्द उनके ज्ञानमें झलकेंगे। परन्तु इन सवकी विगेषताओं पर वे अलग अलग ध्यान न दे सकेंगे। और एक साथ सत्र पर ब्वान देंगे तो वह मामान्य [दर्शन ] उपयोग होगा | दूसरी वात यह है कि अनन्त प्राणियों के अनन्त अब्ट जब उनके ज्ञान में एक साथ झळकेंगे तब वे किस किस का उत्तर देंगे 2

प्रश्न-जो वाक्य उनके लिये कहा गया है और वर्तमान है उसी का उत्तर देंगे।

उत्तर—जव उन्हें अनन्तकाल के अनन्तव्यक्तियों से कहे गये अनन्त शब्द झलकते है, तव उन्हें अनुकका उत्तर देना चाहिये अनुक का उत्तर न देना चाहिये, इतना विचार तो करना पड़ेगा और विचार तो मानसिक किया है।

प्रश्त-केवर्डो को इतना विचार भी नहीं करना पडता किन् उनके मुख से आपसे आप प्रश्न का उत्त निकरुता है।

उन्हर-इस तरह तो केवली, मनुप्य न रहेगे, मशीन हैं जॉयगे। ऐसी हालत में केवली का उत्तर प्रश्नकर्ता के प्रश्न की प्रतिच्चिन ही होगी। परन्तु प्रश्न की प्रतिच्चिन रे ही प्रश्नका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है वि केवली जब उत्तर देते हैं तब उनका आत्मा बचन बोलने के अभि मुख होता है या नहीं ? यदि नहीं होता तब तो उनके बचनयोग भ न होना चाहिये, क्योंकि बोलने के लिये अभिमुख आत्माका जो प्रदेव परिस्पंद (कम्पन) है बही बचन योग (१) है। परन्तु केवली के बचन

<sup>(</sup>१) वार्परिणामाभिम्रखस्यात्मनः प्रदेशपरिस्पदो त्रान्योगः । राजवातिः ६ -१--१०॥

योग का निपेध नहीं किया जा सकता । यदि वह बोळने के लिये अभिमुख हाता है तो अमुक स्वर व्यञ्जन बोळने के लिये विशेष प्रयत्न होना चाहिये। पान्तु वह विशेष प्रयत्न विचारपूर्वक ही हो सकता है। अपने आप विशेष प्रयत्न नहीं हो सकता। अगर वह अपने आप होगा तो केवळी के मुख से सदाएक की आवाज निकल्यों क्यों कि आवाज वदळने का विशेष प्रयत्न कीन करेगा?

प्रक्रन—केवली की आवाज मेघगर्जना की तरह एक तरह की होती है। वह श्रेताओं के कानमें आते आते अनेकरूप हो जाती है (१)। इसल्यि जब तक वह वाणी श्रेताओं के कान में नहीं पहुँचती तब तक वह अनक्षरात्मक रहती हैं। इसील्यि उनके अनुभव वचनयोग होता है। जुदे जुदे अक्षरों के लिये जुदे जुदे प्रयत्नों की आवश्यकता है, अनक्षरात्मक के लिये नहीं।

उरार-प्राचीन विद्वानों ने भक्तिवश होकर केवली की सर्व-ज्ञता बनाये रखने के लिये अनक्षरात्मक वाणी की कल्पना अवश्य की है । परन्तु यह कल्पना भक्तिवश की गई है । अन्य प्रामाणिक शास्त्र इसके विरोधी हैं । दिगम्बर सम्प्रदाय के सबसे अधिक प्राधा-णिक धवलादि प्रथों में से श्रीधवल में अनक्षरात्मक वाणी का निपेध किया गया है । और अनुभव वचनयोग का कारण यह बतलाया है कि भगवान 'स्याद्' आदि पदों का प्रयोग करते हैं । इसलिये उनके

<sup>(</sup>१) सयोग वेवलिदिन्यध्वने कथस यानुमय-नाग्योगत्वमितिचेन्न, तदुत्पत्तावनक्षरात्मकत्वेन ० श्रोतृश्रोत्रप्रदेश प्राप्ति समय पर्यंतमनुभय भाषात्वसिद्धे । गोम्मटसार जीवकाड टीका २२७ ॥

अनुभव वचनयोग हाता है [१] सिर्फ अनक्षरात्मक भापा ही अनुभव वचनयोग का कारण नहीं है, किन्तु निमन्त्रण देना, आज्ञा करना, याचना करना, पूछना, विज्ञित करना, त्याग की प्रतिज्ञा करना, सश-यात्मक वोल्ना, अनुकरण की इच्छा प्रगट करना, ये भी अनुभय वचनयोग के कारण [२] है। इस प्रकार केवली के अनक्षरात्मक भाषा शास्त्र विरुद्ध है। तथा युक्ति से भी विरुद्ध है, क्योंकि अन-क्षरात्मक वचनों को श्रोताओं के कान में पहुचने पर अक्षररूप में परिणत करने का कोई कारण नहीं है। बोल्ते समय ताल्वादि-स्थानों के भेट से अक्षर मे भेद होता है। यि मुख में अक्षरो का भेद नहीं हो सका तो कान में कीन कर देगा।

## प्रश्न--देवलोग ऐसा कर देते है ।

उत्तर-अनक्षरात्मक वाणी का कौनसा भाग 'क' वनाया जाय, कौनसा 'ख' वनाया जाय आदि का निर्णय देव कैसे कर सकते हैं ? केवली किस प्रश्न के उत्तर मे क्या कहना चाहते हैं, क्या यह बात देव समझलेत है १ यदि केवली के ज्ञान की देव समझते हैं तो देव केवली हो जॉयेंग। यदि उत्तर देने के लिये

<sup>(</sup>१) तीर्बरत्रचनम् अनक्षर बट्प्यनिन्प, तत एव तढेक, तदेकवान्ततस्य द्वेतिष्य घटते इति चन्न, तत्रस्यादित्यादि असत्यमोण्नचनमस्रत तस्यध्वनग्-नक्षरत्रामिक्षे । श्रीववल-मागरकी प्रतिका ५४ वा पत्र ॥

<sup>(</sup>२) अगमति आणवर्णा याचिणयापुच्छणी य पण्णतर्णा । पञ्चवसार्ण समयप्राणा उच्छाणुकोमार । २२५ । णवर्मा अणस्त्रस्राटा अमञ्चमोसाद्रवित मामाओ । मोदाराण जम्हा वत्तावत्तम सजणयाः । २२६ गिम्मटमार जारराड ॥

केवली का अभिप्राय ही देव समझते है तो भी केवली के जुदे जुदे अभिप्राय सिद्ध होगे जिससे सदा त्रिकाल-त्रिलोक का ज्ञान उनमे साबित न हो सकेगा।

अश्न-अनक्षरात्मक भाषा मे ही ऐसा सूक्ष्मभेद होता है जिसे देव समझते है। तदनुसार वे परिनर्तन करते है।

उत्तर-अनक्षरात्मक भापा का सूक्ष्म भेद भी कैसे पैदा होगा ह अनक्षरात्मक भापा का जो अश 'क' बनने वाला है और जो अश 'ख' बनने वाला है उसमें अन्तर सूक्ष्म भले ही हो, परन्तु अन्तर है अवश्य । उसी सूक्ष्म अन्तर को देव लोग वढा सकेंगे। परन्तु अनक्षरात्मक भाषा मे सूक्ष्म अन्तर पैदा करने के लिये केवली को विशेष प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। उनकी भाषा में स्थूल 'क' 'ख' को बदले मे सूक्ष्म 'क' 'ख' आगये, परन्तु 'क' 'ख' आदि का भेद तो बना ही रहा, जिनके उच्चारण के लिये केवली को जुदा जुदा प्रयत्न करना पड़ेगा। और जुदे जुदे प्रयत्न होने से जुदा जुदा उपयोग या विचार भी होगा जोकि विना मन के हो नहीं सकता।

तीर्थंकर केवली के गस देव रहते हैं, परन्तु इस प्रकार की सुविधा सामान्य केवलियो को नहीं होती; किन्तु वार्तालाप तो वे भी करते हैं।

'बोलते समय केवली के ओठ कैसे चलते है, दाँत कैसे चमकते हैं आदि वर्णन शास्त्रों में मिलता है (दूसरे अध्याय में इस विपय का खुलासा किया गया है) इस से भी सिद्ध होता है कि उनकी वाणी अनक्षरात्मक नहीं होती। केवलीयों की वाणी को अनक्षरात्मक कहना, विना विचारे विना सुने उनसे प्रश्लोत्तर कराना आदि वाते अन्धश्रद्धाञ्चता की सूचक हैं, इसिटिये विचारक्षेत्र में उनका कुछ मूल्य ही नहीं है। किन्तु उन्कटमक्तों को भी कुट सतोष हो इसिटिये मैंने यहाँ कुछ टिखा गया है।

अव यहाँ कुछ ऐसी घटनाएँ उपस्थित की जाती हैं जिनसे माछ्म होगा कि केवली वार्तालाप करते हैं, विचारते हैं, सुनते हैं आदि ।

- (क) न्यायप्रेथो में जहाँ वादिवाद का वर्णन है वडॉ-केवली भी शास्त्रार्थ करता है-ऐसा वर्णन जिल्ता है। तीन तरह के वादि-योंके साथ केवलीवाद या चर्चा करता है। विजिगीषु (जय की इच्छा करनेवाला) के साथ, स्वात्मिनतत्वनिर्णिनीषु [अपने लिये तत्विर्णिय की इच्छा वाला] के साथ, परत्रतत्विर्णिनीषु छश्चस्य [दुसरे के लिये तत्विर्णिय की इच्छा वाला] के साथ । विजिगीषु के साथ केवली चतुरङ्गाद करता है [ अर्थात् शास्त्रार्थ का निर्णय देनेवाले सभ्य और समापित के साम्हने केवलीवाद करता है । मन का उपयोग लगाये विना केवली ऐसी सभाओं में शास्त्रार्थ करे, यह असम्भव है ।
  - (ख) जब दैववादी (आजीवक) शब्दाल पुत्र के यहाँ भगवान महावीर ठहरे और जब वह घड़े उठा उठाकर सुखाने के लिये वाहर रख रहा था तब उसका यह काम देखकर भगवान महावीर ने उससे कुछ प्रश्न किया और शब्दालपुत्र के वक्तव्य पर अनेक उदाहरण देकर उनने अच्छी तरह दैववाद का खण्डण किया।

मखर्छा गोसाल के साथ भी भगवान महावीर का आक्षेपपूर्ण वातीलाप हुआ है । इस प्रकारके खडनमडन विना विचारके नहीं कहे जासकते ।

(ग) शब्दालपुत्रने अपने यहाँ ठहराने का भगवान महावीर को निमत्रण दिया, तब उसके शब्द भगवान सुने हैं [१]। इससे माल्म होता है कि भगवान शब्द सुनते थे, अर्थात् कर्ण इन्द्रिय का उपयोग करते थे।

ये तो थोडे से नमूने है परन्तु सूत्रसाहित्य मे प्रत्येक सूत्रमें महाबीर के साथ वार्ताळाप प्रश्नोत्तर आदि टा विस्तृत वर्णन आता है, जो उनके इन्द्रिय तथा अनिन्द्रिय उपयोग का सूचक है।

प्रक्रन-श्वेताम्बर साहित्य भले ही केविलयें। के वार्तालापका प्रश्नोत्तर का, शास्त्रर्थ का वर्णन करता हो परन्तु दिगम्बर साहित्य में ऐसा वर्णन नहीं मिलता।

उनार —इस निःपक्ष छेखमाला में किसी वत को सिर्फ इसीलिये अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता कि वह अमुक सम्प्रदाय की हे अथवा अमुक की नहीं है।

कोई महापुरुप विना वार्तालाप किये, विना प्रश्लोत्तर किये, अपने विचारों का प्रचार करे, विना विचार के देश देश में भ्रमण करे आदि, यह असम्भव है।

यदि भगवान महावीर ये काम न करते तो श्वेताम्वरीं को क्या जरूरत यी कि वे महावीर जीवन का ऐमा चित्रण करते ?

<sup>(</sup>१) तएण समणे भगव महावीरे सद्दालपुत्तस्स आजीविओ वासगस्स एयम्ह पृडिसुणेइ । उवासग ७--१९४ ॥

महावीर दोनों को समान प्यारे है । दोनो ही उन्हें सर्वज्ञ आदि मानते हैं । इसिल्पि दोनों के वर्णनो मे जिसका वर्णन सम्भव ओर स्त्रामाविक होगा उसीका मानना उचित है ।

इसके अतिरिक्त एक त्रात यह है कि दिगम्बर साहित्य में भी केविलयों के वार्तालाप प्रश्नोत्तर आदि का वर्णन मिलता है।

(घ) श्रीधवल में पाँचवें अगके स्वरूपके वर्णन मे लिखा है १ कि----"गणधर देव को जो संशय पैदा होते हैं उनका छेटन जिस प्रकार किया गया तथा बहुतसी कथा उपकथा का वर्णन इस अगमें है"।

'गौतम को जीव अजीव के विषय में सदेह हुआ था जिस को दूर कराने के छिये वे महावीर के पास आये थे। पीछे महावीर के शिष्य होकर उनने द्वादशाग की रचना की यी २।

श्रीधवलके ये दोनों अश गीतम और महावीर के वीच में प्रश्नोत्तर होने के सूचक है।

इसके अतिरिक्त राजवार्तिक से भी माछ्म होना है कि गौतम प्रश्न करते थे और महावीर उत्तर देते थे "विजयादि के देव कितने वार गमनागमन करते हैं" इस प्रकार गौतम के पूछने पर भगवान

१ णाहवन्मकहा गणहर देवस्स जादनसयस्स सदेहान्द्रिण विहाण, बहु विहमहाओ उवकहाओ चवण्णेदि ।—श्रीववल ।

२ तिम्ह चेत्रकाले तत्येव खित्ते खयोवसम जिणद चउरमल बुद्धि सपण्णेण वम्हणेण जीवाजीवविसयसदेह विणामणहु मृत्रगय बहुमाणपाद म्लेण इन्द्रभृदिणा बहारिदो।

महावीर ने कहा है—-विजयादिषु देवा मनुप्यमवमास्कन्दन्त. किय-त्तीर्गत्यागतीः विजयादिषु कुर्वन्ति इति गौतम प्रश्ने मगवतोक्तम। राजवार्तिक ४-२६-५)

इममे भी स्पष्ट है कि केवली प्रश्नों का उत्तर देते हैं अर्थात् वार्तालाप करते हैं।

( ह ) अनन्तर्वार्य केवली की सभा में उनमें एक शिष्येन किवली से अनुरोध किया है कि सब लोग धर्म सुनना चाहते हैं, आप उपदेश दें। तब केवली ने उपदेश दिया (१)। मतलब यह कि शिष्य के अनुरोध को सुनकर उनने व्याख्यान दिया।

(च) देशभूषण कुलभूषण की केवलज्ञान होने पर राम-चन्द्रजी प्रश्न पूछते हैं और केवली उत्तर देते हैं [पद्मपुराण २९ वाँ पर्व ]। रामचन्द्रजी अनेकवार बांच बीचमें प्रश्न पूछते हैं और केवली न्याख्यान का क्रम बदल करके भी रामचन्द्रजी का समाधान करते हैं।

[ छ ] शिवकर उद्यान मे भीम केवली के पास कुछ देवाग-नाएँ आती हैं और केवली से पूछती हैं कि हमारा पहिला पित मर गया है, अब वताइये हमारा दूसरा पित कौन होगा ? केवली कहते

१ ततश्रतिभिदेवास्तर्यिभर्म तुर्जेस्तथा । कतशसमुनिश्रेठ शाप्येणैव मपृष्ठ-यत ॥ भगवन् । ज्ञातुमिच्छन्ति धर्मा धर्मफ रजना । समस्ता मुक्तिहेतु च तन्सर्व वक्तुमर्द्ध ॥ तत सुनिषुण ग्रद्ध विपुलार्थ मिताक्षर । अप्रधृष्य जगौ वाक्य यति । सर्वहितप्रिय ॥ १४–१७ पद्मपुराण । मिताक्षर विशेषण से यह मी माञ्म होता है कि केवर्ला की वाणी निरक्षरी नहीं होती ।

है कि अमुक मील मरकर तुम्हारा दूमरा पति होगा | आदिपुराण पर्व ४६ श्लोक ३४९ से ]

(ज) इस तरह के बीसों उदाहरण दिये जासकते हैं जिनमें केवित्यों ने प्रश्नोत्तर किये हैं । कोई अपने पूर्वजन्म पूछता है तो उसके पूर्वजन्म कह जाने हैं। फिर कोई दूसरा पूछता है तो उसके पूर्वजन्म कहे जाते हैं। इस प्रकार के पूर्वजन्मों का वर्णन उन पूर्वजन्मों पर विशेष उपयोग लगाये विना नहीं हो सकता। इसल्ये इस विषय में दिगम्बर-श्वेताम्बर का विचार करना निर्थक है।

(झ) कूर्मापुत्र को जब केवल्ज्ञान पैटा हो गया तब वे विचार करते हैं कि "अगर मैं गृहत्याग करूँगा तो पुत्रवियोग से दुखित हो कर मेरे मातापिता का मरण हो जायगा" इसिल्ये वे भावचरित्र को धारण करके केवल्ज्ञानी होनेपर भी मातापिता के अनुरोध से घर में रहे। कूर्मापुत्र के समान मातापिता का भक्त कौन होगा जो केवली होकरके भी उनके ऊपर दया करके घरमे रहे (१)।

कोई त्रिकाल त्रिलोक का युगपत प्रत्यक्ष भी कर और माता-पिता के विषय में ऐसे विचार भी करे, यह असम्भव और अनावश्यक है।

१ जङताव चिरित्तमह गहेमि ता मद्भ मायताय।ण । मरण हिन्छ नृणं मृय सोग वियोग दृहिआण । १३५ । तम्हा केनलकमलाकालेओ निअमायताय उन-रोहा । चिट्टडचिरं घरमिय म कुमारो मान चिर्ततो । १३६ । कुम्मापुत्तसरिच्छो को पुत्तो मायताय पयमत्तो जो केनला वि सघरे ठिओ चिर तयणुकंपाए । १३७ । कुम्मापुत्त चरिअम् ।

प्रश्न-वार्तालाप आदि करने में तो सिर्फ यहीं आवश्यक है कि जो वह कहता है या करता है उसका जानकार हो और उस समय उमकी तरफ उपयोग भी हो, सो केवली त्रिकाल त्रिलोक को जानते हुए वक्तव्य या कर्तव्य पर उपयोग रखते ही है वार्तालाप आदि करने से प्रचलित सर्वज्ञता में क्या वाधा है ?

उत्तर—वोटने या करने में ज्ञान इच्छा और प्रयत्न में एक विपयता आवश्यक है। अगर मैं घट बोलना चाहता हू तो मेरा प्रयत्न घट उच्चारण के लिये होना चाहिये, मेरी इच्छा घट उच्चारण की होना चाहिये, मेरा उपयोग भी घट की तरफ होना चाहिये। उपयोग के अनुसार ही इच्छा प्रयत्न हो सकते है। अगर मेरा उपयोग सब पदायों की तरफ एक साथ हो तो मेरी इच्छा प्रयत्न मी सब पदायों को बोलने की तरफ होगा पर यह निष्फल होगा। क्योंकि एक साथ सब का उच्चारण नहीं हो सकता। इसिंच्ये अगर हम केवली से खास शब्दों का उच्चारण करवाना चाहते तो यह आवश्यक है कि उसका ध्यान अन्य सब शब्दों और अथों से हटकर वक्तव्य और वर्तव्य विषय पर हो। इसी से प्रचलित सर्वज्ञता में बाधा आ जायगी।

२--भावमन के विना मने।योग कभी नहीं हो सकता। "भाव-मन की उत्पत्ति के लिये जो प्रयत्न है वही मने।योग है"। मने।योग की यह परिभाषा (१) केवली के भी भाव मन सिद्ध करती है।

३ -केवळज्ञान भी एक प्रकार का मानस प्रत्यक्ष है। नदी-

<sup>&</sup>lt; सावमनस समुत्पत्त्यर्थ प्रयन मनोयोग । — श्रीधवळ-सागरकी प्रतिका ५३ वाँ पत्र ।

सूत्रमें ज्ञान के जो भेद प्रभेद कहे है उसमें केवलज्ञान नोइन्डिय प्रस्यक्ष का भेट वताया गया है।

ज्ञानके सक्षेप में दो मेद हैं--प्रत्यक्ष और परोक्ष । प्रत्यक्ष दो प्रकार का है-इन्द्रिय प्रत्यक्ष, नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष । इन्द्रिय प्रत्यक्ष पाँच प्रकार हैं--नोत्रेन्द्रिय प्रत्यक्ष, चक्षुरिन्द्रिय प्रत्यक्ष, घाणेन्द्रिय प्रत्यक्ष, रसनेन्द्रिय प्रत्यक्ष, स्पर्शनेन्द्रिय प्रत्यक्ष । नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष तीन प्रकार का है--अवधिज्ञान प्रत्यक्ष, स्न पर्ययज्ञान प्रत्यक्ष, केवल्ज्ञान प्रत्यक्ष (१)।

इससे मालूम होता है कि एक समय अविव, मन पर्यय और केवल्ज्ञान मानिसक प्रत्यक्ष माने जाते थे; परन्तु पीछे से यह मान्यता वदल गई और खींचतान कर नोइन्द्रियका अर्थ आत्म कर दिया गया और उसका प्रसिद्ध अर्थ "मन" छोड़ दिया गया । परन्तु इसका सरल सीधा और सम्भव अर्थ लिया जाय तो इसस यह स्पष्ट होगा कि केवल्ज्ञान मानिसक प्रत्यक्ष है इसलिय केवली के मन होता है।

कहा जा सकता है कि नन्दीसूत्र में भी केवल्ज्ञान का वर्णन वैसा ही किया गया है तथा उसके टीकाकारे। ने नोडिंद्रिय का अर्थ आत्मा भी किया है तब केवल्ज्ञान को मानस प्रत्यक्ष कैसे कहा जाय।

१ त समासओ हिवह पण्णत, त जहा पचनस च परानस च (सूत्र २) रे नित पञ्चनस १ पञ्चनस दुनिह पण्णत त जहा इदि पण्चनस नोइदियपञ्चनस (मृत्र २) से कि त इदिय पञ्चनस । इन्दियपञ्चनस पचितह पण्णत तं जह सो इन्दियपञ्चनस चिन्सिदिय पञ्चनस घाणिदिय पञ्चनस जिन्सिदिय पञ्चनर फानिदिय पञ्चनस । [मृ ४] से कि त नोइन्दिय पञ्चनस । नो इन्दिय पञ्चनर तिनिह पण्णत त जहा ओहिनाण पञ्चनस मणपञ्जनणाण पञ्चनस देनतनाणपञ्च नस (मृत्र ८)

वहुत से जैन शास्त्र प्रचिलत मान्यता का समर्थन करते है यह ठीक है पर जब कोई प्रचिलत मान्यता का विरोधी उल्लेख किसी शास्त्र में मिल जाता है तमी प्रचिलत मान्यता अन्वमिक्त के कारण कीगई लीपापाता है, यह बात साफ हो जाती है। लीपापाती करनेवाले अपनी समझ से लीपापाती करते हैं पर सत्य जब धोखे-से कहीं अपनी चमक बता जाता है तब उसका मूल्य बहुत बडा होता है। नन्दी सूत्र का उपर्युक्त उल्लेख ऐसा ही है।

नदीसूत्र के अन्य उल्लेख या अन्य प्रथो या टीकाओं के उल्लेख से जब नदीसूत्र के उक्त वाक्यों का समन्वय किया जाता है तब उसमें यह आपित यह है कि अगर नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष का अर्थ आत्मिक प्रत्यक्ष किया जाय तो मानसप्रत्यक्ष किस भेद में शामिल किया जायगा र इन्द्रिय प्रत्यक्ष के तो पाँचहीं भेद हैं, उनमे मानस प्रत्यक्ष शामिल हो नहीं सकता। ओर नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष का अर्थ आत्मिक प्रत्यक्ष किया गया है तब मानस प्रत्यक्ष का भेट खाली रह जाता है। शास्त्रों में इतनी मोटी भूल हो नहीं सकती। इसल्यें नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष का अर्थ मानस प्रत्यक्ष ही करना चाहिये। और केवल्जान को मानस प्रत्यक्ष का भेद मानना चाहिये।

[ 8 ] तेरहवे गुणस्थान में कवली के ध्यान वतलाया जाता है । ध्यान बिना मन के हो नहीं सकता इसलिये भी केवली के मन मानना पडता है । तेरहवें गुणस्थान के सूक्ष्मित्रया प्रतिपाती ध्यान में वचनयोग के समान मनोयोग का भी निरोध किया जाता है १ । यदि मनोयोग उपचरित माना जाय तो ध्यान के छिये उसके निरोध की आवस्यकता ही क्या है १ जब वास्तव मे मनोयोग है ही नहीं तो उसका निरोध क्या ?

प्रश्न-केवली के ध्यान भी उपचरित होता है। वास्तव में ध्यान उनके नहीं होता, किन्तु असल्य गुणनिर्जरा होती है इसलिये उपचार से ध्यान की कल्पना की जाती है। अगर वहाँ ध्यान न माने असल्य गुणनिर्जराका कारण क्या माना जाय ?

उत्तर-असख्य गुणिनर्जरा वास्तविक होती है या उपचरित ? यदि उपचरित होती है तो मोक्ष भी उपचरित होगा। तथा उपच-रित निर्जरा के लिये ध्यान की कल्पना की जरूरत क्या है ? अगर निर्जरा वास्तविक है तो उसका कारण ध्यान भी वास्तविक होना चाहिये। नकली ध्यान से असली निर्जरा नहीं हो सकती। यदि निर्जरा का कारण ध्यान के आंतरिक्त कुछ और माना जाय ते? निर्जरा के लिये उपचरित ध्यान की आवस्यकता नहीं रहती है। इसलिये उनके वास्तविक ध्यात मानना चाहिये।

प्रश्न-ध्यान का अर्थ एकाप्रता नहीं किन्तु उपयोग की स्थिरता है। केवली का ज्ञान त्रिलोक त्रिकालन्यापी होनेपर भी स्थिर होता हैं इसलिये उनके ध्यान भी और सर्वज्ञता भी।

उत्तर-अगर जैन शास्त्रों की यह मंशा हाती तो ध्यान का समय अन्तर्मुहूर्त न होता खासकर केविट्यों के तो अन्तर्मुहूर्त न

स यटान्तर्मुहृतं शेषायुष्यस्त तुल्यस्थितिवेद्यनामगात्रश्चमवाततदासर्वे
 वाङ्मानसययोग वादरकायपोग च परिहाप्य सूक्ष्मकाय योगालस्त्रन सृक्ष्मिकपाप्रतिपातिष्यानमास्किन्दतुमर्हति ।— सर्वोधिसिद्धि ९-४४ ।

होना चाहिये । अगर उपयोग की स्थिरता का नाम 'यान हो तो केवली के जीवन भर ध्यान रहे और सिद्धो के भी ध्यान माना जाने लगे। पर यह वात जैनशास्त्र भी नहीं मानते इसलिये घ्यान का वहीं लक्षण लेना उचित है जो जैनशास्त्रों में साधारणत. लिया जाता है। जिन आचार्यों ने उस अर्थ की बदलने की खींचातानी की है उमसे यही भालूम होता है वे भी समझने लगे थे कि केवली के ध्यान मानने से सर्वज्ञता नष्ट होती है। इसीछिये उनने यह खींचातानी की सच वात तो यह है कि केवली के भी ध्यान तथा सोचना, विचारना, अदि मनुष्योचित सभी कियाएँ होती हैं परन्तु जब अन्वभक्ति के कारण लोग केवलज्ञान के स्वरूप को मूलकर उसके विपय में अटपटी कल्पना करने लंगे और जब शास्त्रीय वर्णनी में अटपर्टा कल्पना का मेल न बैठा तब मेल बैठने के लिये वास्त-विक घटनाओं को उपचरित कहना शुरू कर दिया गया, अथवा ध्यान की परिभापाएँ बदली गईं। यह लीपापोती साधारण लोगों को भरे ही घोखांदे परन्तु एक परीक्षक को घोखा नहीं दे सकती।

## केवली के अन्य ज्ञान

इस विवेचन से पाठक समझ गये होंगे कि केवली के मन होता है, वे मन से विचार करते हैं आदि। इस से सिद्ध है कि केवली त्रिकाल त्रिलोक के पदार्थों का एक साथ प्रत्यक्ष नहीं करते हैं।

पहिले शन्टालपुत्र के साथ भगवान महावीर की वातचीत का उल्लेख किया गया है। उससे माछ्म होता है कि केवली मान-सिक विचार ही नहीं करते, किन्तु वे ऑखों से देखते भी हैं, कानों से सुनते मी हैं । इसप्रकार मिन्हान का अस्तिन भी उनके साबित होता है।

यद्यपि बहुत से जैनाचार्नेका मत है कि केवर्ण के दूसरा ज्ञान नहीं होता है, परन्तु यह पिछले आचार्चे का मन है। प्राचीन और प्रामाणिक मान्यता यही है कि केवली के पाँची ज्ञान होते हैं। न्त्रकार उमास्त्रामि अपने तत्त्वार्यभाष्य में उस प्राचीन मन का उद्येख इस प्रकार करते हैं—

"कोई कोई आचार्य कहते हैं कि केवली के मित आदि चार ज्ञानों का अभाव नहीं होता किन्तु वे इन्द्रियों के समान अकि-िन्तकर हो जाते हैं अथवा जिस प्रकार न्योंदय होने पर चन्द्र नक्षत्र अग्निमणि आदि प्रकाश के लिये अकिञ्चिन्तर होजाने हैं किन्तु उनका अभाव नहीं होता उसी प्रकार केवल्जान होने पर मित श्रुत आदि ज्ञानों का अभाव नहीं होता [१]।"

इससे माछ्म होता है कि केवल्ज्ञान के सनय मित आदि ज्ञानों को मानने वाला मत उमास्वामिसे भी प्राचीन है। तथा युक्ति-सगत होने से प्रामाणिक भी है।

यह वात विश्वानीय नहीं है कि किसी मनुष्य को केवल्ज्ञान हो जानेपर ऑर्खो से दिखना वन्द हो जावे । जब कि केवली के

१ केविदाचार्थाव्यवासते, नामाव किन्तु तदासम्तन्तादकिञ्चत्कराणिसव-न्तीन्त्रियवत्।

यधवाच्यञ्चनमति आदित्य उदिनं मृतिसस्वादादित्येनामिमृतान्यतेसामि स्वलनमणिवन्द्रनक्षणप्रभृतीनि प्रवाजन प्रत्यक्तिन्वन्वराणिमवन्ति तद्ददिति । २० त० मान्य १–३१।

आंव है तो क्या के प्रलंश होने से अन्ये की तरह वे खगव हो जॉयंगी ? क्या के बलझान ड़व्येन्द्रियों का नाशक है ? जब कि जेन शास्त्र उनके ड़व्येन्ट्रिय का आस्तत्व स्वीकार करते हैं तब वे अपना काम क्या न करेगी ? पदार्थ की किरणें जब ऑखपर पड़तीं है कि कि कीई टार्शनिक 'नेत्रों की किरणें पटार्थपर पटतीं है इससे पटार्थ दिखलाई देना है' ऐसा मानते हैं, परन्तु इस मत में अनेक देग है. इमल्पिय बेज्ञानिक लोग इम मत की नहीं मानते (१) ] तब हमे पटार्थ दिखलाई देते हैं तब मला वे किरणें केवली की ऑखों का बहिस्कार क्यों करेंगी ' वे उनकी ऑखों पर भी जरूर पड़ेंगी। जब किरणें आखों पर पड़ेंगी।

प्रश्न-किरणें तो केवली की ऑखों पर भी पडतीं हैं, परन्तु गोविन्द्रिय न होने से उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। भोविन्द्रिय तो क्षेत्रीप्रश्नसे प्राप्त होती है किन्तु केवली के सम्पूर्ण ज्ञानावरण का क्षय हो जाने से क्षेत्रीप्रश्न नहीं हो सकता।

उत्तर—माबेन्द्रिय और कुछ नहीं है, वह द्रव्येन्द्रिय के साथ सम्बद्ध पटार्थ की जानने की शक्ति है। वह ज्ञानगुण का अश है। क्षयोपशम अवस्था में वह अश ही प्रकट हुआ था किन्तु क्षय होने पर उस अश के साथ अन्य अनन्त अश भी प्रकट हो गये। इसका यह अर्थ कैसे हुआ कि क्षयोपशम अवस्था मे जो अश प्रकट था वह

<sup>(</sup>१) जो लोग इसी मतको मानना चाह उन्हें, पदार्थ की किरणें का की आंबों पर पड़नी हैं, ऐसा कहने की बजाय केवली के नेत्रों की किरणें पदार्थ पर पड़ती हैं, ऐसा करना चाहिये, और इसी आधार पर यह विवेचन लगाना चाहिये।

अत्र लुप्त हो गया है <sup>2</sup> क्षयोपराम अत्रस्था में जो अंश प्रकट था, क्षय अत्रस्था में भी वह प्रकट रहेगा। यदि वह अप्रकट हो जायगा तो उसको अप्रकट करनेवाले घातक कर्मका सद्भाव मानना पड़ेगा। परन्तु जिसके ज्ञानावरण का क्षय हुआ है उसके ज्ञानघातक कर्म कैसे होगा <sup>2</sup> इसल्यिं केवली के, आँखों से जानने की शक्तिका घात नहीं मानना चाहिये। इस प्रकार केवली के ऑखें भी हैं और जानने की पूर्णशक्ति भी है तब ऑखों से दिखना कैसे वन्द हो भकता है <sup>9</sup> एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी।

एक मनुष्य मकान में बैठा हुआ गवाक्ष (खिड़की) में से एक तरफ का दृश्य देख रहा है। अन्य दिशाओं मे दीवाले होने से वह अन्य दिशाओं के दृश्य नहीं देख पाता। इतने में, कल्पना करें। कि किसी ने दीवालें हटादीं। अब वह चारों तरफ से देखने लगा। इस अवस्था में खिड़की तो न रही परन्तु जिस तरफ खिड़की थी उस तरफ से अब भी वह देख सकता है इसी प्रकार ज्ञानावरण के क्षय हो जाने से क्षयोपण्ण के द्वारा जो देखने की जाक्ति प्रकट हुई थी, वह नष्ट नहीं हो सकती बल्कि उसकी शक्ति वह जाती है। अब वह अपनी ऑखो से और भी अच्छी तरह देख सकता है।

एक वात और है जब जानावरण कर्म के पाँच भेट हैं तो उनके क्षय की सार्थकता भी जुदी जुदी होना चाहिये। यटि ज्ञान गुण के सी अग मान लिये जॉय और एक अग मतिज्ञानावरण, हो अग श्रुतज्ञानावरण, नीन अग अविज्ञानावरण, चार अश मन.पर्थ्यायज्ञानावरण और नच्चे अंग केवल्जानावरण घात करते हैं ऐसा मानलिया जाय तो संपूर्ण ज्ञानावरण के क्षय होने पर पाँचो ही ज्ञान के अश प्रकट होगे। अगर केवली को सिर्फ एक ही केवलज्ञान माना जाय तो इसका मतलब यह होगा। के उन्हें ज्ञान गुण के सौ अशो में से नब्बे अश ही मिले हैं। इस प्रकार उनका ज्ञान अपूर्ण रह जायगा। सपूर्ण ज्ञानावरण का क्षय निरर्थक जायगा। इसिलिये केवली के अन्य ज्ञान मानना आवश्यक हैं।

यि यह कहा जाय कि ज्ञान के १०० अश है और केवल ज्ञान के भी १०० अंश हैं, उसी में से दस अश मितज्ञानादिक कहलांत है तब इसका मतलब यह होगा कि ज्ञानावरण के मितज्ञानावरण दि चार भेदों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केवलज्ञानावरण ज्ञान के पूरे के पूरे १०० अशों का घात करता है। तब मितज्ञानावरणादि बैठे बैठे क्या करंगे १ मतलब यह है कि जब मितज्ञानावरणादि ज्ञानावरण कर्म के स्वतंत्र भेद है तब उनका स्वतंत्र कार्य्य भी होना चाहिये जो केवलज्ञानावरण कर्म नहीं कर सकता। यदि मितज्ञानावरण का स्वतंत्र कार्य्य है तो उसके नाश से भी स्वतंत्र उद्भूति है जो केवलज्ञान से मिन्न है। इसिल्ये केवलज्ञान के प्रकट होने पर चार ज्ञानों के स्वतंत्र अस्तित्व का अभाव नहीं कहा जा सकता इसिल्ये एक साथ पाँच ज्ञानवाली मान्यता ही ठीक है।

प्रश्न-जिस प्रकार मितज्ञानावरणादि चार कमें। में कुछ सर्वधाती स्पर्धक होते हैं और कुछ देशघाती । दोनों का काम किसी एक ही ज्ञान का घात करना होता है--अन्तर इतना है कि सर्वधाती स्पर्धक पूर्णरूप में घात करते हैं और देशघाती स्पर्धक अशरूपमें। उसी तरह संपूर्ण ज्ञान-गुण को घातनेवाला केवलज्ञानावरण है और उसके एक एक अंश को घातनेवाले मितज्ञानावरणादि है।

उत्तर-यि केवलज्ञानावरण सपूर्ण ज्ञानको घातनेवाला कर्म होता तो जवतक केवलज्ञानावरण का उदय है तवतक ज्ञान का एक अंग भी प्रकट नहीं होना चाहिये था। क्योंकि जब तक सर्वघाती स्पर्दक का उदय रहता है तव तक ज्ञानगुण का अद्य तो केवल्य प्राप्त होने तक वना ही रहता है और उसके पहले प्राणी को दो तीन और चार तक ज्ञान प्राप्त रहते हैं इससे मालूम होता है। के केवल्ज्ञानावरण कर्म की सर्वघातता केवल्ज्ञान तक ही है उसका अन्य चार ज्ञानों से कोई सम्बन्ध नहीं है। अन्य चार ज्ञानावरण घात करने के लिये अपने स्वतंत्र ज्ञानाद्य रखते हैं और उनके क्षय होने पर वे ज्ञान केवल्ज्ञान से भिन्नरूप में प्रकट भी होते है। इमल्यिये अर्हन्त के केवल्ज्ञान के सिवाय अन्य ज्ञानों का होना भी आवश्यक है।

इसलिये केवली के इन्द्रियज्ञान मानना चाहिये। इस प्रकार उनको पाँचो ज्ञान सिद्ध होते हैं।

अगर हम केवली के इन्द्रियज्ञान न मानेंगे तो केवली के जो ग्यारह परिपहे मानी जातीं है, वे भी सिद्ध न होंगी। केवली के ग्यारह परिपहों में शीत उप्ण आदि परिपहें है।

यदि केवली की इन्द्रियाँ वेकार हैं तो उनकी म्पर्शन इन्द्रिय भी वेकार हुई। तब शीत उप्णकी वेदना या डॉसमच्छर की वेदना किस इन्द्रिय के द्वारा होगी ?

प्रश्न—केवर्टी के जो शीत उण्ग आदि ग्यारह परिपहे वताई है वे वास्तव में नहीं हैं, किन्तु उपचार मे हैं। उपचार का कारण वेदनीय कर्मका उदय है। उत्तर-नेदनीय कर्मका उदय वतलाने के लिये परिपहों के कहने की क्या जरूरत है । जन परिपहें वहाँ नहीं होनीं तन क्या परिपहों का अभान वतलाकर कर्मका उदय नहीं नताया जा सकता । दसने गुणस्थान में चारित्रमोह का उदय तो है परन्तु नहीं चारित्रमोह के उदय से होनेवाली सात परिपहों का अभान नतलाया गया है । अगर कहा जाय कि दशने गुणस्थान में चारित्र मोह का उदय ऐसा नहीं है कि परीषह पैदा कर सके तो यह भी कहा जा सकता था कि तेरहनें गुणस्थान में वेदनीय का ऐसा उदय नहीं हैं जो परीषह पैदा कर सके, इससे साफ मालूम होता है कि कर्मना उदय होने से ही परिपहों का सद्भान नहीं बताया जाता किन्तु जन ने वास्तन में होतीं हैं तभी उनका सद्भान नताया जाता है । तेरहनें गुणस्थान (केन्नली) में ने परिपहें वास्तन में है इसिल्ये ने नहीं बताई गई है ।

प्रश्न-जिनेन्द्र के ग्यारह परिषहों का मद्भाव नहीं वताया है किन्तु अभाव वताया है । तत्वार्थसूत्रके 'एकादशजिने' सूत्र में 'न सन्ति' यह अध्याहार है । अथवा 'एकादश' की सान्धि इस प्रकार है एक + अ+दश, 'अ' का अर्थ 'नहीं' है इसिलिये एकादश का अर्थ 'एकदश' नहीं अर्थात् 'ग्यारह नहीं' ऐसा हुवा।

उत्तर - ये दोनों ही कल्पनाएँ अनुचित है क्योंकि इस प्रकार मनमाना अध्याहार किया जाने लगे तो ससार के सब शास्त्र उलट जॉयंगे। 'सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः' इस सूत्र मे भी 'नास्ति' का अध्याहार करके सम्यग्दर्शनाटि मोक्षमार्ग नहीं है, ऐसा अर्थ कर दिया जायगा । इस प्रकार तत्त्वार्थ के प्रत्येक मृत्रका अर्थ वदला जा सकेगा।

दूसरी वात यह है कि पहिले से अगर निपेव का प्रकरण हो तो यहाँ भी परिपहों का निपेव समझा जाय परन्तु दसवें स्त्रमं परिषहों का सद्भाव वताया गया है तव 'न' की अनुवृत्ति कहाँ। से आ जायगी ? अगर 'न' की अनुवृत्ति आ भी जाय तो वारहवें सूत्र ( वादर सांपराये सर्वे ) में भी 'न' की अनुवृत्ति जायगी और नवमे गुणस्थान में सब परिप का अभाव सिद्ध होगा इस प्रकार 'न सन्ति' का अध्याहार नहीं वन सकता।

'एक। अ-दिश' इस प्रकार की सिन्व भी अनुचित है। संस्कृत में ग्यारह के लिये 'एकादश' शब्द आता है। अगर एकदश शब्द आता होता तो कह सकते थे कि 'अ' अधिक है इसलिये उसका निषेध अर्थ करना चाहिये। अथवा 'अ' अगर एकादश के आदि में या अन्त में आया होता तो वह निषेधत्राची अलग पद बनता। यहाँ वह ग्यारह को कहनेवाले एक शब्द के बीच में पड़ा है इसलिये वही अलगपद नहीं बन सकता। खर; व्याकरण की दृष्टि से उसपर जितना विचार किया जायगा 'एकादश' का 'ग्यारह नहीं' अर्थ निकालना उतना ही असगत होगा।

इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि निपेध अर्थ निकाल करके भी निपेब अर्थ नहीं होता। इस प्रकरण में इस बात का उल्लेख है कि किस गुणस्थान में वाईस में से कितनी परिपहें हैं। दसवे सूत्रमे सूक्ष्म सांपराय, उपशातमोह, क्षीणमोह गुणस्थानों में चौदह परिषहे वतलाई गई हैं । ग्यारहवें सूत्र में जिनेन्द्र के ग्यारह परिपहें वतलाई हैं, और वारहवे सूत्रमें वादरसापरायके सव परिषहे वतलाई गई हैं। ग्यारहवें सूत्रमें जिनेन्द्रके चाहे ग्यारह परिषहों का अभाव कहो या सद्भाव वात एक ही है। वाईस में से ग्यारह मानो तो ग्यारह का निपेव है, और ग्यारह न मानो तो ग्यारह की विधि है।

प्रश्न-अगर केवली के परिपहें मानी जॉयंगी तो उनके आश्रव भी मानना पडेगा । क्योंकि परिषह--जय को सवर का कारण कहा है इसलिये परिपह आश्रव का कारण कहलाया। केवली के आश्रव नहीं होते इसलिये उनके परिषह नहीं माने जा सकते।

उत्तर-परिषह-जय सवर का कारण है । इसिलेने परिपह का अजय आश्रव का कारण कहलाया न कि परिपह का होना । परिपह तो दोनों ही जगह हैं, चाहे जय हो या अजय। वारहवें गुण-स्थान में परिपहें हैं पर इसीलिये आश्रव नहीं होता। असली पक्ष-प्रतिपक्ष जय और अजय के । परिपह वेदनीय का कार्य है । जय और अजय का सम्बन्ध मोहनीय से है । वेटनीय अपना काम करे तो वहाँ परिपह होगी अर्थात् उस प्राणी को वेदना होगी किन्तु अगर मोहनीय का प्रवल उदय है तो वेदना से वह क्षुट्ध हो जायगा और उसमे रागहेप पैदा हो जॉयगे यह परिषह का अजय कहलायगा और इससे आश्रव होगा। अगर मोहनीय का उदय नहीं है तो परिषह की वेदना होने पर भी-उसके विपय मे अनुकूलता-प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी क्षोभ न होगा —रागहेष न होगा। यह परिपह का

जय कहलायना। इससे मदा होना। जय हो या अजय विद्नीय तो अपना काम बराबर करता हो है। अपनी के परिषहे है अर्थात् उनकी बेदना है पर गेहिनीय न होने में गग-द्वेपादि पैदा नहीं होते इसीव्येष परिषदा का विजरहार सबर है। इसलिये परिषहों के सद्माव से ही केवली की आश्रप बनाना ठीक नहीं।

कुछ भी करें।, जिनेन्द्र के ग्यारह परिपहें सिद्ध हैं किमी भी तरह की छीपापोती से उनका अभाव मिद्र नहीं होता। जब शीत उप्ण परिपहें सिद्ध हुई तब उनके बेदन के छिये स्पर्शन शिव्य भी सिद्ध हुई। जब स्पर्शन इन्द्रिय मिद्ध हुई तब इन्द्रियजन्य मित-ज्ञान भी सिद्ध हुआ। इस प्रकार केव के केव रज्ञान के अनिरिक्त मत्यादिज्ञान भी सिद्ध हुए।

प्राप्त होतीं हैं। उनमें भोगलिय और उपभोग लिय भी होती है। पचिन्द्रिय के विपयों में जो एक बार भोगने में आवे वह भोग ओर जो वारवार भोगने में आवे वह उपभोग (१) है। मोजन भोग

<sup>(</sup>१) मुक्तवा परिहातच्यो भीगो मुक्तवा पुनश्च मात्रच्य । उपमोगोऽशनवसन-प्रमृति पचेन्त्रियोत्रिषय —र ाकरण्ड आवकाचार ।

अतिशयवाननतीमीग क्षायिक यत्कृता पेत्रवर्णतरमिकृम्मवृष्टि विविध-हिन्द्रगध्चरणनिक्षेत्रस्थानमसपद्मपक्ति मुगधि प मृखशीतमारुताद्यो मात्रा यन्कृता मिहासन वालव्यजनाशोकपादपञ्चत्रय प्रमामण्डल गर्मार स्निग्धस्त्ररपि-णाम देवदुदुमिप्रमृतयो मात्रा —त० राजवातिक २-४-४ ।

नुभिन्वयमुखाननुभन्ना भीग अथना भन्यपेयज्ञेशादिसम्दुपयोगादमीय । स च रत्त्नभीगान्तरायक्षयात् यथेष्टमुपपचते न तु सप्रतिबन्ध कदाचिद्रवति । — मिद्धसेन गीणकृततत्त्वार्थ टांका ।

है, बस्न उपमोग है। केवली के जब भीग और उपमोग माना जाता है तब यह निश्चित है कि उनके इन्द्रियाँ भी होतीं हैं, और वे विपय-प्रहण करतीं हैं। इन्द्रियों के सद्भाव से मतिज्ञान सिद्ध हुआ। इस तरह केवली के जब मतिज्ञान आदि भी सिद्ध होगे तब यह कहना अनुचित है कि उनके सदा केवलज्ञान या केवलदर्शन का उपयोग होता है। क्योंकि मतिज्ञान के उपयोग के समय केवलज्ञान का उपयोग नहीं हो सकता और केवली के मतिज्ञान सिद्ध होता है।

प्रश्न-केवली को भोग और उपमोग के सावन निस्ते हैं किन्तु उनका भोग या उपभोग केवली नहीं करते क्योंकि भोग और उपभोग मानने से केवली में एक तरह की आकुस्ता-ध्याकुस्ता मानना पड़ेगी जेंकि ठीक नहीं।

उत्तर-भोग और उपभोग के होने पर भी आकुलता-न्याकुलता का मानना आवस्यक नहीं है । कोई महात्मा सुगध मिलने
पर उसका उपयोग कर लेता है न मिलने पर उसके लिये न्याकुल
नहीं होता । यहाँ पर सुगध का भोग रहने पर भी अकुलता-न्याकुलता
विलकुल नहीं है । केक्ली के भी इसी तरह भोग होते हैं यहाँ
आकुलता-न्याकुलता का प्रश्न ही नहीं है । वात इतनी ही है कि
किसी ने सुगंधित फूल वरसाये और उनकी सुगंध चारों तरफ फेला
तो केक्ली की नाक में गई कि नहीं ! अगर गई तो उसका उनको
अनुभव क्यो नहीं होगा ! यदि न होगा तो केक्ली के भोग उपभोग
वतलाने का क्या मतल्य था ! जिस प्रकार भोगा-तराय आदि का
नाश होने पर सिद्धों में भोग उपभोग का नाश वतलाया गया उसी
प्रकार अईन्त के भी वताना चाहिये था, परन्तु ऐसा नहीं किया

गया इससे उनके भोग उपभोग की वास्तविक मान्यता सावित होती है जोकि प्रचलित सर्वजना मे वाधक है ।

यदि केवली के केवलज्ञान के सिव,य अन्य ज्ञान न माने जॉय तो केवली मोजन भी न कर सकेंगे। क्योंिक ऑखों से देखें विना भोजन कैते किया जा सकता है ? केवल्यान से मोजन देखेंगे तो केवलज्ञान से तो त्रिकाल त्रिलोक के पवित्र—अपिवत्र अच्छे बुरे सब पदार्थ दिखते हैं इसिलिये अमुक्त भेज्यपदार्थ की तरफ उन का उपयोग कैसे लगगा ?

प्रश्न-श्रेताम्बर लोग केवली का नोजन स्वीकार करते हैं परन्तु दिगम्बर लाग स्वीकार नहीं करते । इसल्ये दिगम्बरों के लिये यह दोप लागू नहीं हो सकता ।

उत्तर-दिगम्बर लोग जैसे केवली की पूजा करते हैं उसी प्रकार श्वेताम्बर भी करते हैं। भक्त लोग अतिशये। की कल्पना ही किया करते हैं, वास्तिक अतिशयों को मिटाते नहीं हैं। यदि केवली के भोजन के अभाव का अतिशय होता तो कोई कारण नहीं था कि श्वेताम्बर लोग उस अतिशय को न मानते। इसोलिये यह पीटे की कल्पना ही है। दूसरी बात यह है कि दिगम्बर लोग भी अधा परिपह त्या परिपह तो मानते हैं। यदि केवली को मूख और प्यास लगती है ते। वे भोजन क्यों न करते होंगे? दूसरे अध्यय में भी इस विपय में लिखा गया है। केवली के भोजन न मानना, यह सिर्फ अध्यास के केवलशन के कितन स्वरूपमें आती हुई वाया को दूर करने के लिये की गई हैं।

कोई मनुष्य जो कि जीवन भर भोजन करता रहा है किन्तु विशेष ज्ञानी हो जाने से देशदेशान्तरों मे विहार करता हुआ व्याख्यान आदि करता हुआ वर्षों और युगो तक भोजन न करे, इस बात पर अन्धश्रद्धालुओं के सिवाय और कोई विश्वास नहीं कर सकता।

प्रश्न--केवली के कवलाहार न होने पर भी नोकर्माहार सटा होता रहता है इसलिये उनकी शरीर की स्थिति ठीक बनी रहती है। नोकर्माहार के कारण भोजन करने की जरूरत ही नहीं रहती।

उन्हर-नोकर्माहार केवली के ही नहीं होता, हमें तुम्हें भी प्रतिसमय होता रहता है फिर भी हमें भोजन करने की आव-रयकता रहती ही है। इतना ही नहीं, जो आदमी केवली वन गया है उसके भी केवलज्ञान होने के पहले नोकर्माहार होता था फिर भी उसे भोजन करने की आवश्यकता रहती थी। केवलज्ञान हो जाने पर वह आवश्यकता कैसे नष्ट हो सकती है इसलिये नोकर्मा-हार रहने पर भी केवली को भोजन स्वीकार करना पडेगा जैसा कि सचाई के लिहाज से खेताम्बर जैनों को स्वीकार करना पड़िंगा है।

केत्रलज्ञान के इस किल्पत रूप की रक्षा के लिये भगतान के निद्रा का अमान मानना पड़ा है और निद्रा को दर्शनावरण का कार्य कहना पड़ा है जब कि ये टोनो वाते अविश्वसनीय और तर्क-विरुद्ध हैं।

केवली को अगर निद्रा मानी जायगी तो निद्रावस्था में केवलज्ञान का उपयोग न बन सकेगा। इसलिये भक्त लोगों ने यह मानलिया कि भगवान निद्रा ही नहीं लेते। निद्रा तो शरीर का धर्म है। ज्ञानी हो जाने से किसी को नींद न छेना पड़े, यह कदापि नहीं कहा जा सकता। जो भोजनादि करता है उसे नीट छेनी पड़ती है, इसिल्ये केवली भी नींद छेते हैं। निद्रावस्था में उपयोग रहे चाह न रहे परन्तु छिच तो रहती है। एक विद्रान् अगर निद्रावस्था में मूर्ख नहीं हो जाता तो केवली भी निद्रावस्थामें अकेवली नहीं हो जाता। हॉ, "केवलज्ञान को सदा त्रिकाल त्रिलोक को विषय करने वाला होना चाहिये"—यह मान्यता अवस्थ खिडत होती है।

'निद्रा आदि दर्शनावरण कर्म में शामिल किये गये' यह वात विल्कुल नहीं जँचती। ज्ञानके जितने मेद हैं उतने ही ज्ञाना-वरणके मेद हैं। इसी प्रकार दर्शनके जितने मेद हैं उतने ही दर्शनावरण के मेद होना चाहिये। चक्षुदर्शन आदि चार मदो से अति-रिक्त अगर कोई पाँचवा दर्शन होता तो उसे घातने के लिये निद्रा आदि दर्शनावरण माने जा सकते। दूसरी वात यह है कि निद्रा अवस्थामें अगर हम देख नहीं सकते तो जान भी तो नहीं सकते। इसल्ये निद्रा आदि को दर्शनावरण के समान ज्ञानावरण का मेद वयों न मानना चाहिये?

प्रश्न-निदावस्था में जब स्वप्न आदि आते हैं तब ज्ञान होता है इसिल्यि निद्रा ज्ञान की घातक नहीं है। इसील्यि ज्ञानावरण में उसका समावेश नहीं किया।

उत्तर-ज्ञान के पिहले दर्शन अवस्य होता है यदि निद्रा अवस्था में ज्ञान माना जायगा तो दर्शन भी अवस्य नानना पढेगा। इस प्रकार निद्रा दर्शन-घातक भी सिद्ध न होगी।

यह ठीक है कि ज्ञानपूर्वक भी ज्ञान होता है लेकिन प्रथम ज्ञान के पहले दर्शन का होना ज़रूरी है। सोते २ जब कभी ज्ञान का प्रारम होगा तो उसके पहले दर्शन अवस्य होगा। यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि जाग्रत अवस्या में भले ही ज्ञानो-पयोग रुक जाता हो किन्तु निदावस्था में नहीं रुक सकता। जानो योग जाप्रत अवस्था मे जितना सभव है निद्रावस्था में उससे कम ही सभव है। जाप्रत अवस्था में तो मनुष्य का मन कहीं न कही **लगा ही रहता है इसलिये ज्ञान की धारा यहा** अविन्छिन ही *र*हे तो भी चल सकता है किन्तु निद्रावस्था मे जहाँ कि मन प्रायः सभी दार्शनिकों की दृष्टि में निश्चेष्ट सा हो जाता है उस समय ज्ञान की धारा सदा उपयोगरूप में बनी रहे यह असभव है । स्वप्नादिक के रूप मे वह वीच बीच मे प्रकट हो सकती है और उसके पहले दर्शन का होना आवश्यक होता है इस प्रकार जब निद्रावस्था में ज्ञान और दर्शन दोनों ही हो सकते हैं तव निद्राओं को ज्ञानावरण के समान दर्शनावरण का भी भेद नहीं कह सकत ।

जैनियों की रक किल्पत मान्यता की सिद्ध करने के छिये यहा अन्य अनेक वास्तिक और युक्त्यनुभवगम्य सिद्धान्तों की हत्या की गई है। समूचे दर्शन का घात करना समूचे दर्शनावरण का काम हो सकता है, दर्शनावरण के किसी एक भेद का नहीं। ज्ञान के पाच भेद हैं, उनके घातक भी पांच हैं। अब क्या समूचे ज्ञान को घातने के छिये ज्ञानावरण के किसी अन्य भेद की आवश्यकता है १ यदि नहीं, तो दर्शनावरण मे क्यों १ यह कल्पना ही ह'स्पास्पट है।

दूसरी वात यह है कि यदि निज्ञ वातिकर्मी का फल होती तो उसका ङिव और उपयोग रूप स्पष्ट होना। घानिकमें। की क्षयापशमरूप लिय, उपयोग रूप हो या न हो तो भी वनी रहती है। हम ऑख से देखे या न देखे तो भी चक्षमीतिज्ञानाव ण की क्षयोपशमरूप रुन्धि मानी जाती है । निद्रा दर्शनावरणों की रुध्य का रूप समझ में नहीं आता । निद्रा दर्शनावरण का उटय तो सटा ग्हता है और आक्षेपक के शब्दों में वह करता है समृच दर्शन का घात, तब चक्षुर्दर्शना-वरणादि के क्षयापराम होने पर भी चक्षदर्शन न हो। मकेगा । जव सामान्य रूप में कोई छैम्प चारा तरफ से ढका हुआ है. तव उस के भीतर के छोटे छोटे आवरण हटने से क्या लाभ ? इसी प्रकार जन निद्रा का उदय सदा भौजूद है तत्र चक्षुरादि दर्शन कमी होना ही न चाहिये। (गोम्मटसार कर्मकाण्ड के अध्ययन से यह वात अच्छी तरह समझी जा सकती है।) इसमे निद्रा आदि को दर्भनावरण का भेद वनाना अनुचित है। उसका घाति-कर्म से कोई मेल नहीं है। हाँ उपे नाम कर्म का भेद-प्रभेद दनाया जा सकता है। ऐसी हालत में वह अरहत के भी रहना उचित है!

प्रश्न-चर्सुर्रशेनावरणादि चक्षुर्दर्शन आदि का मूळ से घात करते हैं। परन्तु निद्रा इस प्रकार मूळ से घात नहीं। करती वह प्राप्तळिंच को उपयोग रूप होने में वाधा डाळती है।

उत्तर-यदि प्राप्त दर्शन को उपयोग रूप न होने देनेवार्छ कर्मप्रकृतियाँ अलग मानी जाँवैगीं तो प्राप्त ज्ञान को उपयोग रूप र होने देनेवारी कर्म प्रकृतिनाँ भी अलग मानना पड़ेगी । सिद्धी वे सभी लिन्वियाँ उपयोगरूप नहीं रहतीं इसल्यि उनको सक्ती मानन पड़ेगा। इसिलिये पॉचों निद्राओं को दर्शनावरण के भीतर डालेन की कोई जरूरत नहीं है। दर्शनावरण के नवभेदों की मान्यता बहुत प्राचीन और सर्व जैनसम्प्रदाय सम्मत होने पर भी मौलिक नहीं हो सकती, क्योंकि उपर्युक्त विवेचन से वह आगमाश्रित युक्ति-योंके भी विरुद्ध जाती है। इसिलिय दर्शनावरणी नाश हो जाने से केवली को नीद नहीं आती, यह मान्यता मिथ्या है, भक्तिकल्प है।

प्रश्न-प्रमाट के पहह भेद हैं [चार विकथा, चार कपाय पॉच इिन्टिय, निद्रा, प्रणय] इनमें निद्रा भी है। केवली के अगर निद्रा हो तो प्रमाद भी मानना पडेगा, किन्तु प्रमाद तो छट्ठे गुण-स्थान तक ही रहता है और केवली के तो कम से कम तेरहवॉ गुण-, स्थान होता है। तेरहवे गुणस्थान में प्रमाद केसे माना जा सकता है?

उदार—उपर्युक्त पन्द्रह भेद प्रमाद के द्वार हैं। जब प्रमाट होता है तब वह इन द्वारोंसे प्रकट होता है। इन द्वारों के रहने से ही प्रमाद सावित नहीं हो जाता। उदाहरणार्थ, प्रमाट के भेटों में काय भी है परन्तु काय तो दसेंत्र गुणस्थान तक रहती है, किन्तु प्रमाद छट्ठे गुणस्थान तक ही रहता है। इसका मतल्य यह हुआ कि सातेंत्र से दसे गुणस्थान तक जो काय है वह प्रमादरूप नहीं है। इसी प्रकार तेरहवें गुणस्थान की निद्रा भी प्रमाटरूप नहीं है। जिससे कर्तच्य की विस्मृति हो, अच्छे कार्य में अनाटर हो, मनत्रचन कायकी अनुचित प्रवृत्ति हो उसे प्रमाद (१) कहते हैं। जो कथा,

<sup>(</sup>१) प्रसाद स्मृत्यनवस्थान कुशलेप्वनादरोयोगदु-प्राणधान च (स्वोपशतत्त्व।र्थ भान्य ८-१)

स च प्रमाद कुगलेन्वनादर मनयो-प्राणधान (तत्त्वार्थ राजवातिक ८-१-३)

जो कवाय, जो इन्द्रियाविषयसेवन, जो निद्रा और जो प्रणय इस प्रमाद के द्वारा होगा वह प्रमादरूप होगा, अन्यथा नहीं। अप्रमत्त गुणस्थान मे जीव चलता फिरता है, इसल्थि ऑखों से टेखना मीं है तो भी वह प्रमाटी नहीं कहलाता।

अश्न-अप्रमत्त गुणस्थान में जीव चलता फिरता है, इसमें क्या प्रमाण है <sup>2</sup> क्योंकि अप्रमत्त में तो ध्यान अवस्था ही होती है ।

उत्तर-घ्यानावस्या आठवें गुणस्थान से होती है। सातवे गुणस्थान में अगर चलना फिरना बन्द हो जाय तो परिहार विशुद्धि सयम वहाँ न होना चाहिये। श्री घवल टीका में यह कहा गया है कि आठवें गुणस्थान में घ्याना-वस्था होती है और गमनागमनादि कियाओं का निरोध होता है इस-िलेय वहाँ परिहार-स्यम होता है क्योंकि परिहार तो प्रवृत्तिपूर्वक होता है। जहाँ प्रवृत्ति नहीं वहाँ परिहार क्या (१) ? इससे अप्रमत्त गुणस्थान में गमनागमनादि किया सिद्ध हुई। देखना अदि मी सिद्ध हुआ। किन्तु ये कार्य प्रमाद का फल न होने से वहाँ अप्रमत्त अवस्था मानी गई है। कवली की निद्धा भी प्रमाद का फल नहीं है परन्तु शरीर का स्वामाविक धर्म है इसलिये निद्धा होने से व प्रमादो नहीं कहला सकते।

इस प्रकार जब केनली के निद्रा सिद्ध हुई तब यह निश्चित है कि उनका ज्ञान सदा उपयोगरूप नहीं होता है। निद्रा होने से

<sup>[</sup>१] उपरिष्टात्मितया सयमी न भवेदितिचे न, ध्यानामृतसागरातिनेममा-तानां वाचयमानामृपसह्तगमनागमनादिकापच्यापाराणा परिहारान्नपपत्ते । प्रवृत्तः पर्मुहर्गत्र नाप्रवृतः। (श्रीधवल टाइन-सागरकीमतिका ७२ वा पत्र)

भो वन वर्गरह भी गिद्ध हैं। इससे उनके अन्य ज्ञान भी सिद्ध हुए।

इस प्रकार जब केवली के अन्य जान सिद्ध हुए तब यह जन भी सम्प्रान आनी है कि केवरज्ञान आर अन्य जानों के विषय ने अन्तर हैं। केवरज्ञान सब से महानज्ञान है परन्तु मितु त आदि इससे उंद्र ते। उनका विषय भी केवलज्ञान से जुदा है। जिस प्रकार सर्वार्थि ज्ञान से हम उन सब चीजों को देख सकते हैं जिनकों आंगों से देख सकते हैं फिर भी ऑखों का कार्य सर्वापि से जुदा है, उसी प्रकार गित आदि का कार्य नी देवरज्ञान से जुदा है। यहाँ इतनी ही बात ध्यान में रखना चाहिये कि वेवलज्ञान और मित आदि ज्ञानों के विषय स्वतन्त्र हैं। केवलज्ञान क्या है और उसका विषय कितना है, यह बात तो आगे कही जायगा।

त्रिकाल त्रिलं के युगपन् आर सार्वकालिक प्रत्यक्ष को केवलान कहने में अनेक मर्चा आर आवश्यक घटनाओं को कल्पित कहना पटा है और उनका अभाव तक मानना पड़ा है। इसी काम्ण उनके शस्तविक मनायोग को उपचिति मानना पड़ा, उनकी भाषा निरक्षरी आदि विशेषणों से जकड़ी गई, यहाँ तक कि प्रश्नों का उत्तर देना भी उनके लिये असम्भव हो गया, उनके वास्तविक ध्यान को भी उपचिति कहना पटा, भोजन का अभाव, निद्राका अभाव, भोगान्तराय आदि कर्मप्रकृतियों के नाश की निष्फलता, परिप्रहों का अभाव आदि सव वार्ते इसीलिये कहना पड़ी है, जिससे केवला सदा त्रिकाल त्रिलोक के युगपत् प्रत्यक्षदर्शी कहलाएं। इस प्रकार एक कल्पना की मिथ्यापृष्टि के लिये हजार कल्पनाएँ करना

पडीं हैं। परन्तु इतना करने पर भी असम्भव, सम्भव केंसे हो सकता है ? ये सब कल्पनाएँ कितनी थोथीं और प्रमाणिवरुद्ध हैं इसका विवेचन यहाँ तक अच्छी तरह से किया गया है।

## "सर्वज्ञ" शब्दका अर्थ।

सर्वज्ञता के विषय में जो प्रचलित मान्यता है वह असम्भव है-इस बात के सिद्ध कर देनेपर यह प्रश्न उठता है कि आखिर सर्वज्ञता है क्या ? " सर्वज्ञ" शब्द बहुत पुराना है और यह मार्नन के भी कारण हैं कि म. महावीर के जमाने में भी सर्वज्ञ जब्द का ज्यवहार होता था। यदि सर्वज्ञ का यह अर्थ नहीं है तो कोई दूसरा अर्थ होना चाहिये जो सम्भव और सत्य हो।

सर्वज्ञ शब्द का सीधा और सरछ अर्थ यही है कि सबकी जाननेवाछा । परन्तु 'सर्व' शब्द का व्यवहार अनेक तरह से होता है।

जब हम कहते हैं कि 'सब आ गये, काम शुरू करों !' तब 'सब' का अर्थ निमित्रत व्यक्ति होता है न कि त्रिकाल त्रिलोक के प्राणी या पदार्थ।

## इस्रिकार---

'हमोर शहर के बाजार में सब कुछ मिलता है।' इस बाक्य में 'सब कुछ' का अर्थ बाजार में विकते योग्य व्यवहारू चीडें है, जिनकी कि मनुष्य बाजार से आशा कर सकता है; न कि सूर्य चन्द्र, जम्बूढीप, लबण समुद्र, मॉ-बाप आदि त्रिकाल त्रिलोक बे सकल पदार्थ। ' मुझसे क्या पूछते हो <sup>2</sup> आपतो सब जानते हो ।" यहाँ पर भी जानने का विषय त्रिकाल त्रिलोक नहीं किन्तु उतना ही विषय है जितना पूछने से जाना जा सकता है। "वह सब शास्त्रों का विद्वान है"

यहाँ भी 'सब' शास्त्रों का अर्थ वर्तमान मे प्रचलित सब गास्त्र हैं, न कि त्रिकालत्रिलेक के सब शास्त्र ।

" उसके पास जाओ; वह तुम्हें सब देगा"।

यहाँ 'सव' का अर्थ इच्छित आवश्यक और सम्भव वस्तु है न कि त्रिकाल त्रिलाक के सकल पटार्थ।

" कोई भला दामाद श्वसुर से कहे कि, आपने क्या नहीं दिया सत्र कुछ दिया।"

यहाँ पर भी 'सब' का अर्थ श्वसुर के देने योग्य वस्तुएँ हैं, न कि त्रिकालित्रिकोंक के अनन्त पदार्थ।

और भी बीसों उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनसे मालूम होगा कि "सब" शब्दका अर्थ त्रिकालत्रिलोक नहीं, किन्तु इच्छित वस्तु है। हमें जितने जानने की या प्राप्त करने की आवश्यकता है उतने को ही 'सब' कहते हैं। जिसने उतना जाना या दिया, उसको स्विज्ञ या सर्वदाता कहने लगते हैं। ऊपर भैंने बोलचाल के उदाहरण दिये हैं परन्तु शास्त्रों में भी इस प्रकार के उदाहरण पाये जाते हैं।

नीतिवाक्यामृत में 'लिखा है----

् छोकव्यवहारज्ञो हि सर्वज्ञः'--छोक व्यवहार को जाननेवाला (, अच्छी तरह जाननेवाला ) सर्वज्ञ है । प्रश्न-'सर्वे हे लेक व्यवद्या है ऐसा अर्थ क्या न किया

उत्तर-ऐसा अर्थ करने पर यह वाक्य ही व्यर्थ हो जायगा क्यों कि सर्वज्ञ को लोकव्यवहारज्ञ बनाने की जरूरत क्या है? अगर वह सब पदार्थों को जानता है तो लोक व्यवहार को भी जानता ही है। यह बाक्य वास्तर में सर्वज्ञना का लक्षण बताने के लिये हैं यहाँ सर्वज्ञ लक्ष्य है और लोकव्यवहारज्ञ लक्षण। इस प्रकार सर्वज्ञ शब्द का अर्थ यहाँ दिया है। लोकव्यवहार सब से महन्व की चीज है जिसने वह जान लिया वह सर्वज्ञ हो गया। सोमदेव सूरि का यह वचन उपयुक्त ही है।

चन्द्रप्रभचरित में पद्मनाभ राजाने एक अविकानी श्रीवर मुनि के दर्शन किये हैं। उन मुनि के वर्णन मे कहा गया है ---

'जिनके वचनों में त्रिकाल की अनन्तपर्याय सहित सब पदार्थ इसी प्रकार दिखाई देते हैं जिस प्रकार दर्पण में प्रतिविम्ब दिखाई देता है।' १

फिर राजा मुनि से कहता है

'इस चराचर जगत में मैं उसे खपुष्प ( कुछ नहीं ) मानता हैं जो आपके दिन्धज्ञानमय चक्षुमें प्रतिविम्बित नहीं हुआ ।' २ श्रीधर मुनि केवली नहीं थे यह बात उनके वर्णन से साफ

१ त्रिकालगोचरानन्तपर्यायपरिनिष्टिन । प्रतित्रिन्यामिवादकें जगदद्वसर्वास्यते ॥
— चट्टप्रम चरित्र २-६

२ खपुष्प तदहमन्ये मृतने मचगचरे । दिव्यज्ञानमये यन्त न्युतित तव चह्यपि ॥ —चन्नप्रम चरित्र २-४२

माल्म होती है। उनको जगह जगह मुनि, मुनीन्द्र, सूरि [आचार्य] शब्द से कहा गया है कहीं केवली नहीं कहा। यहाँ तक कि जब उनके मुंह में सर्वज्ञसिद्धि कराई गई तब युक्ति और आगम की दूहाई टी गई। ऐसी कोई बात नहीं अहलाई गई जिससे पता लगे कि श्रीधर मुनि स्वय सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ के सामने ही राजा को यह सन्देह हो कि सर्वज्ञ होता है। के नहीं यह चरा आश्चर्य की बात है। नैर यह बात साफ मालूम होती है कि श्रीवर केवली या सर्वज्ञ नहीं ये वे अधिक से अविक अविज्ञानी थे।

श्रीपेण राजा जब वनकीड़ा कर रहा था तब उमने तथ श्री से गोपित अव विज्ञानी अनन्त नामक चारण मुनि को उतरते देखा (१) और मुनि से पूछा:----

'आप भूतभिष्य की सत्र वात जानते हो। आपके ज्ञानके बाहर जगत् में कोई चीज़ नहीं है; फिर वताइये कि ससार की सत्र दशा का ज्ञान होने पर भी मुझे वैराग्य क्या नहीं होता (२)१'

यहाँ यह त्रात खास ध्यान में रखना चाहिये कि राजा यह नहीं कहता कि आप भूत भविष्य जानते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत भूत भिवष्य तो साधारण आदमी भी जानता है। वह तो कहता है कि भूत भविष्य आप के ज्ञान के बाहर नहीं है यह बात तो सर्वज्ञता की प्रचित्रत मान्यता से ही सम्भव है जिसका प्रयोग राजाने

१ अपान्तरे पृथु तप भित्र उन्नत शीरूमीलितात्रविद्य गावेशस दृष्टिः । तारापथादनतत्त्वमनन्तससमिक्षिष्टचारणमुनि सहसा नरेन्द्रः । ३-४४

२ यद्भानिग्तमयत्रामुनिनाम तत्तवाम न वन्तु रभपेटनत प्रमाद । ससारवृत्तमन्त्रिः परिज्ञानतोऽपि, नापापि गानि विरक्ति रिममानम में ॥३४०॥

एक अवधिज्ञानी मुनि के लिये किया है, इसका अथ यहं। है कि राजा को जितना भूत भविष्य अपेक्षित है उतना मुनि के ज्ञान के वाहर नहीं है और इतने से ही राजान मुनिको सर्वज्ञरू वर्णित कर दिया।

इन उदाहरणों से माळ्म होता है कि किनिश बोरनिद एक अविद्यानी मुनि को सब जाननेवाला कहते हैं। अविद्यानी सब नहीं जानता इसलिये यहाँ पर 'सब' शब्द का अर्थ यही है कि जितने में राजाके प्रश्न का उत्तर हो जाय। पिछले उद्धरण में तो राजा भी अपने विपय में कहता है कि मुझे ससार की सब दशाओं का ज्ञान है। यहाँ भी 'सब' का अर्य ससार की अनित्यता, अशर-णता आदि वैराग्ये।पयोगी बातें हैं न कि सब परार्थी की सब अवस्थाओं का ज्ञान।

ंडमी प्रकार हरियमपुराण आदिके उठाहरण दिये जा सकते हैं। उसमे भी अयिकानी मुनि को त्रैलोक्यदेशी (१) कहा है। एक बिटिंग उदाहरण और लीजिये।

जिम समय पवनञ्जय के हृदय में अञ्चनाको देखने की व्यान्यसा हुई तम वह अपने मित्र प्रदस्त से कहता है 'मित्र ! तीन हो कमी सम्पूर्ण चेष्टाओं को जाननेवाले तुम सगैखे चतुर मित्र को छोड़कर में किससे अपना दु ख कहूं ?' (२)

प्रहस्त की त्रिरोक्तइता का अर्थ इतना ही है कि वह पत्रन-

<sup>(</sup>१) हिन्दानमां शहर १९ ८५।

<sup>(</sup>२) गर्छ तरा प्रदान्यरा द्रगमनान्त्रंपति। मुक्त्वा न्या विदिनाशेष जनतप्रपापनारन्।। प्रमुगा १५--२२)

अवन्ते मनकी वात जानता है और उसका कुछ उपाय भी निकाल सकता है।

इससे गाठक समझ गये होगे कि 'सर्वज्ञ' अव्द का अर्थ इन्छित पदार्थ का जानना है । और जो जिसका समाधान कर दे, उसके लिये वहीं सर्वज्ञ त्रिकाल-त्रिलोकज्ञ है ।

प्रश्न-एक मनुष्य जिसे सर्वज्ञ कहे उस सर्वज्ञ का अर्थ भले हां उपर्युक्त रीति से हो किन्तु जिसे सत्र लोग सर्वज कहते है वह सर्वज्ञ ऐसा नहीं हो सकता।

उत्तर-ऐसा मनुष्य आज तक नहीं हुआ जिसे सभी सर्वज्ञ कहते हों । उसके अनुयायी उसे भन्ने ही सर्वज्ञ कहते रहे हों परन्तु दूसरे तो उसे न केवल अर्वज्ञ, किन्तु भिष्याज्ञानी तक कहते रहे हैं कदाचित् कोई ऐसा मनुष्य भी निकल आवे तो भी सर्वज्ञता का उपर्युक्त अर्थ उसमें भी लागू होगा । जो मनुष्य एक मनुष्य का समाधान कर सकता है वह उक मनुष्य के लिये सर्वज्ञ हो जाता है; जो दस मनुष्यों का समायान कर सकता है कह दस मनुष्यों के लिये सर्वज्ञ हो जाता है । इसी प्रकार हजार लाख आदि की बात है । जो एक समाज का समाधान करे वह उस समाज का, देश का या उस युग का सर्वज्ञ होता है । मतल्य यह कि सर्वज्ञ होने के लिये अनत पदार्थों के ज्ञान की आवस्यकता नहीं है किन्तु किसी समाज, देश या युग की मुख्य समस्याओं को इतना सुल्ज्ञा देने की आवस्यकता है जितने में लोगों को संतोप हो जावे । ऐसा महापुरुप ही समष्टि के द्वारा सर्वज्ञ कहा जाने लगता है ।

प्रश्न-यदि ऐसा हो तो केवल तीर्यंकर या वर्मसंस्थापक ही सर्वज्ञ क्यो कहलाते हैं राजनीतिज्ञ, ज्योतियी, वेच आदि भी मर्वज्ञ कहे जाने चाहिये, क्योंकि अपने अपने विपय में लोगो का समाधान वे भी कर सकते हैं।

उत्तर--इस प्रश्न के चार उत्तर है। पहला तो यह कि वे लोग भी सर्वज्ञ कहे जाते हैं। वैद्यक प्रन्थों में धन्वन्तरि की सर्वज्ञ रूपमें वन्दना होती है। अपने अपने विषय का सर्वज्ञता को महत्व देने की भावना भी उस विषय के विशेषज्ञों मे पाई जाती है। इसील्थिय नीतिवाक्यामृतकार सोमदेवसूरि लोकव्यवहारज्ञको ही भर्वज्ञ कहते हैं।

दूसरा उत्तर यह है--सर्वज्ञरूप में किमी व्यक्ति को मानने के लिए जिस मिक्ते और श्रद्धाकी आवश्यकता है वह वार्मिकक्षेत्र में ही अधिक पाई जाती है । अन्य विद्याओं के क्षेत्र में प्रत्यक्ष और तर्क को इतना अधिक स्थान रहता है कि उस उगह वैमी श्रद्धाकी गुजर नहीं हो सकती, खासकर समष्टि तो उतनी श्रद्धा नहीं रख सकती। एकाध आदमी की बात दूसरी है।

तीसरा उत्तर यह है कि अन्य सब विद्याओं की अपेक्षा धर्म-विद्या का स्थान ऊँचा रहा है। अन्य विद्याओं का सम्बन्ध सिफँ ऐहिक माना गया है जब कि धार्मिक विद्या का सम्बन्ध पारलैकिक भी कहा गया है और ऐहिक जीवन में भी उसका स्थान व्यापक और सर्वोच्च रहा है। इसल्यि धार्मिक क्षेत्र का सर्वज्ञ भी व्यापक और सर्वोच्च वन गया।

चौथा उत्तर यह है कि आजकल प्रायः सभी मनुष्यों के लिए किसी न किसी धर्भ से सम्बन्ध रखना पड़ा है, परन्तु अन्य

विषयो के वारे में यह वात नहीं कही जा सकती। इसल्ये धर्म के सर्वज्ञ का प्रचार अधिक हुआ और बाक़ी सर्वज्ञ प्रचलित न हो सके।

इन चारें। मे तीसरा उत्तर मुख्य है । धर्म केवल पोथियों की चीज नहीं है, किन्तु उसका प्रभाव जीवन के सभी अंशोंपर पडता है। सुन्व के साथ साक्षात् सम्बन्ध स्थापिन करनेवाला भी धर्म ही है। अगर धर्म न हो तो जगत् की सव विद्यार्थ मिलकर भी मनुप्य को उतना सुखी नहीं कर सकतीं जितना कि किसी भी विद्यासे रहित होकर केवल धर्म कर सकता है। प्रत्येक युगकी महान् और जटिल समस्याएँ धर्म से ही हल होतीं है, मले ही उनका रूप राजनैतिक हो या आर्थिक हो, परन्तु जबतक धर्म नहीं आता तवतक वे समस्याएँ ज्यों की त्यों खडीं रहतीं हैं, तथा धर्म ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपमे उन्हें हल करता है।

यही कारण है कि धार्मिक क्षेत्र के सर्वज्ञ का स्थान सर्वोच, सर्वन्यापक और दीर्वकालस्थायी होता है।

## वास्तविक अर्थ का समर्थन।

सर्वज्ञता वास्तव में क्या है, यह वात पाठक समझ गये होंगे। उस अर्थ के समर्थन में शास्त्र, विशेषतः जैन--शास्त्र कितनी साक्षी देते हैं यहाँ उसी वात का विचार करना है।

प्रायः मुक्तिवादी सभी भारतीय दर्शनों ने उस ज्ञानको बहुत महत्त्व दिथा है जिससे आत्मा ससार के बन्धन से अलग, केवल (बन्ध-रहित-अकेला) होता है। उस अवस्था के ज्ञानको केवल-ज्ञान और उस अवस्था को कैवल्य कहते हैं। केवल्ज्ञान वास्तव मे जगत का ज्ञान नहीं, किन्तु केवल आत्मा का ज्ञान है। इसा ज्ञान नो दूसरे दर्शनों मे प्रकृति-पुरुष-विवेक, ब्रह्मसाक्षात्कार आदि नामा से कहा है। जैनियों का केवलज्ञान भी यही पर-पिवत्र आत्मज्ञान है। इसके जान लेने से 'जगत् जान लिया' या 'सब जान लिया' कंहा जाता है।

उस आत्मज्ञान के होने पर जगत् के जानने की जरूरत नहीं रहती, इसिलिये उसके ज्ञाता को सर्वज्ञ मी कहते हैं; क्यों कि जिसे कुछ जानने की जरूरत नहीं रही उसके विषय में यह कहना कि उसने 'सब कुछ जान लिया' कोई अनुचित नहीं है। जैसे करने योग्य [कृन्य] कर लेने से कृतकृत्य कहलाता है (यह आवश्यय म नहीं है कि उसने सब कुछ कर लिया हो) उसी प्रकार जानने योग्य जान लेन से सर्वज्ञ कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसने सब जान लिया हो। इसालिये आचाराङ्गसूत्र में महा है—

'जो आत्माको जानता है वह सबँको जानता है, या जो सबको जानता है वह आन्मको जानता १ है।'

'जो अध्यात्म को जानता है वह वाह्य को जानता है जो बाह्य को जानता है वह अध्यात्म को जानता २ है।"

इसका योग्य अर्थ यही है कि जो आत्मा कों या अध्यात्म को जानना है वह मभी को या बाह्य को जानता है, सर्वज या

१ जे एनं जानद से मध्य जानद, जे मात्र जानद में एन जानद । ३४-/२२

२ वे अव्यथ जाण्ड में बाहिया जाण्ड में अव्यथ जाण्ड /२-७०६

त्राह्मज्ञ वास्तव मे आत्मज्ञ ही है । इस तरह के कथन अन्य जैनग्रंथों में भी मिळते हैं ।

प्रश्न-अपने पहिले सर्वज्ञ का अर्थ पूर्ण धार्मिक ज्ञानी किया है 'किन्तु यहाँ आप आत्मज्ञानी को सर्वज्ञ कहते हैं । इन दोनों की सगित कैसे होगां ?

उत्तर--उपर्युक्त आत्मज्ञान ही वास्तव में केवलज्ञान है। परन्तु उस केवलज्ञान को प्राप्त करने के 'लिये जो व्यावहारिक धर्मज्ञान है वह भी केवलज्ञान कहा जाता है। आत्मोद्धार की दृष्टि से तो आत्मज्ञान ही केवलज्ञान है किन्तु जगदुद्धार के लिये केवलज्ञान वही 'है जा कि पिंडले बताया गया है, जिससे जगत् की समस्याएँ हल 'होतीं हैं।

जैनशासों में दो तरह के केवली बतलाये गये हैं। एक को केवली कहते हैं दूसरे की रहत - केवली कहते हैं। दोनों ही पूर्ण धर्मज्ञानी माने जाते हैं। परन्तु जिसका धर्मज्ञान अनुभवरूप हो जाता है और जिसे उपर्युक्त अत्मज्ञान हो जाता है, उसे केवली कहते हैं; किन्तु जिसका ज्ञान अनुभवमूलक नहीं होता और जिसे उपर्युक्त आत्मज्ञान नहीं होता वह श्रुत केवली कहलाता है। केवली प्रत्यक्षज्ञानी कहलाता है और श्रुतकेवली परीक्षज्ञानी कहा जाता है।

रुतकेत्रली को ज्यों ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है त्यों ही वह केवली कहलाने लगता है। बाह्य हि से दोनों ही समान ज्ञानी है किन्तु आभ्यतर .दिष्ट से दोनों में बहुत अतर है। इस प्रकार के भेद दूसरे दर्शनों में भी किये गये हैं। मुडकोपनिषद् में लिखा है:-- "हे भगवन् ! किसके जान रुनेपर सारा जगत् जाना हुआ हो जाता है ? उसके टिए उनने [अगिरसने ] कहा—दो विद्या जानना चाहिंय जिनको ब्रह्मज्ञानी परा और अपरा विद्या कहते हैं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेवेद, जिक्षा, कन्य, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिप. ये अपरा विद्याएँ हैं । और परा वह है जिसके द्वारा वह अक्षर [निस्न=मोक्षप्रद=ब्रह्म] जाना जाता है-प्राप्त १ होता है !

केवर्री या अर्हत् को जीवन्मुक्त भी कहा जाता है । जीवन्मुक्त का वर्णन दूसरे शाखों में भी आता है । उससे पता दगता है कि जीवन्मुक्त को त्रिकालीवलोक नहीं जानना पड़ता किन्तु चित्तशुद्धि करना पडती है, विपल्लाभनों पर विजय करना पडती है. सिर्फ आवत्यक क्षेयों को जानना पडता है, केवल आन्ना का जान करना पडता है । कुल उद्धरण देखिये ।

> यस्मिन्काङ स्वणमानम् योगी जानाति केवङ्गः । तस्मान्कालात्समारम्य जीवन्मुक्तो भवेदसौ । वराहोपनिपन् २-४२

जब से थोगी केवल अपने आत्मा को जानता है तब से वह जीवन्मुक्त हो जाता है।

१ विस्मिन्तुमात्रो निकाते स्विमिद विज्ञात मत्रतीति । १--१--३ स्वेम मत्रोतात । दे तिथे विदित्तर्य इति इ स्म प स्वतिद्वात वदित्य पत्र वैत्राप्त । १-१-४ । तत्राप्त स्विद्वी यहाँदर मास्वेदोऽपर्वतद शिला क्यो । त्रायण स्वित्व स्वते प्रोतिप्रामिति । अय पत्र प्राप्त तदस्तमधिनस्यते । ११-१ । स्वतिप्तितः ।

चितसो यदक तृत्व तत्समाधानमीरितम् । नदेव केवलीभाव सा ग्रुभा निर्वृति परा ॥ म्होपनिषत् ४-७

चित्त का निष्किय [स्थिर] हो जाना ही समाधि है वहीं केवली होना [केवन्यपाना] है-वही परा मुक्ति है।

महोपनिषत् के दूसरे अध्याय के ३९ वे श्लोक से लेकर ६२ व श्लोक तक जीवन्मक्त का वडा अच्छा वर्णन है । विस्तार-भय से यहाँ उद्धृत नहीं किया जाता । उससे पता लगता है कि जीवन्मुक्ति या केवल्य क्या है १ उसमे निर्लिप्त जीवन का वडा ही इदयग्राहीं चित्रण है पर कहीं भी अनन्त पदार्थी के युगपत् प्रत्यक्ष का बोझ वेचोर जीवनमुक्त पर नहीं लादा गया है ।

जीवन्नुक्त का स्वरूप जानने के लिये पूरी महोपनिषत् का स्वाच्याय वहुत उपयोगी है।

केवली का ज्ञान परितिद्या है और श्रुतकेवली का ज्ञान अपरितिद्या है । श्रुतकेवली के पास परितिद्या नहीं होती है किन्तु केवली के पास परा और अपरा दोनों विद्याएं होतीं हैं, क्योंकि अपरितिद्या (पूर्ण रुतज्ञान ) को प्राप्त करके ही परितिद्या प्राप्त की जा सकती है । हाँ, परितिद्या को प्राप्त करने के लिये अपरितिद्या पूर्ण होना चाहिये, ऐसा नियम नहीं है । क्योंकि अपूर्ण अपरितिद्या से भी परितिद्या प्राप्त की जा सकती है अर्थात् पूर्ण पिण्डत्य को प्राप्त किये विना भी केवल्ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । फिर भी यह राजमार्ग नहीं है । राजमार्ग यही है कि पहिले अपराित्या मे पूर्णता प्राप्त की जाय । पीछे सरलता से पराितिद्या प्राप्त होती है ।

प्रश्न-पराविद्या वाले (केवली) की अपराविद्या की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर—पराविद्या प्राप्त होने के पहिले उसकी जरूरत रहने पर भी उसके बाद जरूरत नहीं रहती। परन्तु यह अना-वस्यकता अपने लिये है न कि जगत् के लिये। जगत् के उद्घार के लिये अपराविद्या की आवस्यकता है, क्योंकि जगत् की समस्याएँ उसीसे पूरी की जानी हैं।

प्रश्न-केवली की अपराविद्या और इस्तकेवली की अपरा-विद्या में कुछ फर्क है। कि नहीं 2

उत्तर- विशालता की दृष्टि से दोनों में कुछ अन्तर नहीं है। परन्तु गंभीरता की दृष्टि से दोनों में बहुत अन्तर है। केवली का ज्ञान अनुभवात्मक होता है। वह ज्ञान के मर्म को अनुभव में छे आता है, जबिक रहतकेवली का ज्ञान गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। उसका ज्ञान अनुभवात्मक नहीं, पुस्तकीय होता है। इसीलिय केवली के ज्ञान को प्रत्यक्ष (अनुभवात्मक) और श्रुतकेवली के ज्ञान को परोक्ष (गुरु आदिस प्राप्त) कहा जाता है। जैन-शास्त्रकारों ने इस विषयको अल्डी तरह लिखा है। गोम्मटसार में लिखा है—

'श्रुतद्दान और केवल्ज्ञान दोनों ही ज्ञानको दृष्टि से (पदार्थों को जानने की दृष्टिमे) वरावर हैं । अन्तर इतना ही है कि श्रुतज्ञान परोक्ष है और केवल्ज्ञान प्रसक्ष (१) है ।'

१ स्द देवलं च माण देंणियांवि सरिसाणि होंनि बोहादो । सुदणाण तु परोक्स पसक्तं केवल माणे । — गो जीवनाड ३६९ ।

## आप्तमीमासा मे समतभद्र कहते हैं —

स्याद्वाद [स्रुतज्ञान] और केवल्ज्ञान दोनों ही सब तत्त्वोको प्रकाञित करनेवाले हैं । अन्तर इतना है कि स्याद्वाद असाक्षात् (परोक्ष) है और केव उज्ज्ञान साक्षात् १ (प्रत्यक्ष-अनुभवमूलक) है ।

विशेप।वश्यक भाष्य में भी केवलज्ञान और रुरुतज्ञान को वरावर कहा है। वहाँ कहा है कि रुरुतज्ञान की स्वपर्याय और परपर्यायें केवलज्ञान से कम होनेपर भी दोनों मिलकर केवलज्ञान क वरावर २ हैं।

इस से यह बात अच्छी तरह समझमें आजाती है कि केवल-ज्ञान, विपय की दृष्टिसे रुरुतज्ञान से अधिक नहीं है। प्राचीन मान्यता यही है और उस मान्यताके भग्नावरोष रूप ये उद्धरण हैं। पांछे से केवलज्ञान का जब विचित्र और असमव अर्थ किया गया तब इन या ऐसे वाक्यों के अर्थ करने में मी खींचातानी की गई। फिर मी ये उद्धरण इतने स्पष्ट है कि वास्तविक बात जानने में कठिनाई नहीं रह जाती।

त्रिकाल त्रिलोक की समस्त द्रव्यपर्थ्यायों को न तो केवलज्ञान जान सकता है और न रुरुतज्ञान जान सकता है। परन्तु, जैनविद्वान् रुरुतज्ञान के सम्बन्ध में यह वात स्वीकार करने के लिये तैयार हैं किन्तु केवलज्ञान के विषय में स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं

स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्वप्रकाशने । मेद साक्षादसाक्षाच्च
 ह्ववस्चन्यतमं भवेत् । आप्तमीमासा, देवागम, १०५ ।

१२ सयपञ्चाएहि उ केवलेण तुद्ध न होञ्च न परेहि । सपरपट्जाए हि तु तुद्ध त केवलेणेव । ४९३

है। परन्तु जब दोनो बराबर हैं तब दोनों को एक सर्गवा मानना चाहिये। जैनाचायों ने दोनों ज्ञानों को सर्वतत्त्व-प्रकाशक और समस्त बस्तुद्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानात्मक कहा है। अप्टस्टक्षी मे विद्यानन्दी बहते है— "स्याद्वाद और केवल्ज्ञान जीवादि सान तत्त्वों के एक सरीखे प्रतिपादक है इसल्थि दोनों ही सर्वतत्त्व--प्रकाशक कहे जाते [१] हैं।"

गोम्मटसार टीका में कहा गया है — क्त्रज्ञान और केवल्ज्ञान दोनों ही समस्त वस्तुओं के द्रव्य गुण पर्यायो को जाननेवाले है इसालिये समान हैं। (२)

इन उद्धरणोंसे यह वात साफ माल्म होती है कि प्राचीन मान्यता तत्त्रज्ञ को सर्वज्ञ कहने की है। जो तत्त्वज्ञ है वह समस्त द्रव्यगुणपर्यायों का जाता है। इसील्टिये रुरुतज्ञान भी नमस्त द्रव्यगुण-पर्यायज्ञानान्मक कहा गया है।

अश्न-जन जैनाचिय रुनज्ञान और केनल्जान को नरानर मानते हैं तन केनल्ज्ञान को रुरतज्ञान के समान सान्तविषय क्यो माना जाय? रुरतज्ञान को ही केनल्ज्ञान के समान अनन्त निषय क्यो न माना जाय?

उत्तर-अनन्त द्रव्य पर्यायों का ज्ञान क्रतज्ञान नहीं हो सकता है इस विषय में हमारा अनुभव, युक्ति और जैनशास्त्र सभी

१ ' जीवाजीवाशववन्यसवर्गनर्जग्नोसास्तत्त्वमितिवचनाः ' तप्रतिपाद-नाविशेषान स्याद्यदेवेलस्त्रानयो मर्वतत्त्वप्रकाशनः वम् । अष्टसहसी १०५।

२ श्रुनञ्चान नेवलञ्चान चेति दे नान बोधात् ममस्त वस्तु द्रव्यग्रुणपर्यायपरि-द्यान त् सदृशे ममाने भवत । गोम्मटसार टीका ३ ३ ३

एक म्बर में स्वांकार करते हैं — 'मितिरुत्तयों निवन्तों द्रव्येष्वसर्व-प्रांत्य (तस्वार्व) अर्थात् मित और रुत्तज्ञान द्रव्यों की सब प्रयायों को (यहा नक कि अनन्त प्रयायों को भी--सर्वार्थसिद्धि ) त्रिपय नहीं कर सकते । युक्ति भी कहती है कि रुत्तज्ञा एक ही साथ तो सब प्रयायों का ज्ञान कर नहीं सकता है और क्रम में ज्ञान करे तो अनन्तकाल बीत जाय फिर भी ज्ञान न होगा। हमारा आपका अनुभव तो इस बात का साक्षी है ही । इस प्रकार रुत्तज्ञान तो निश्चित ही सब पदार्थों को नहीं जानता तब उसके बरावरी का केवल्जान सब को कैसे जान सकता है १

उपर अप्टसहर्त का जो उद्धरण दिया गया है उससे यह वात बहुत साफ मालूम होती है कि जीवादि सात नत्त्रों के प्रति-पाटन करने से रहतज्ञान और केवल्ज्ञान सर्वतत्त्व प्रकाशक है। इसका यही मतल्ब निकला कि सात तत्त्रों का प्रकाशन ही सर्व-जनता है। इससे रत्नत्रय की भी एक विपमता मिद्ध होती है। जीवाटि सप्त तत्त्रों का विश्वास सम्यग्दर्शन, इन्हीं सप्ततत्त्रों का ज्ञान सस्यग्ज्ञान, इन्हीं का आचरण—आत्मा में योग्य रीति से उतारना सम्यक् चारित्र। जब साततत्त्रों का ज्ञान सम्यग्ज्ञान है और केवल-ज्ञान सम्यग्ज्ञान का भेट है तब केवल्ज्ञान भी सप्ततत्त्रों को ही विपय करनेवाला कहलाया। तत्त्व का अर्थ है प्रयोजनभूत पदार्थ मो उन्हीं का ज्ञान सम्यग्ज्ञान या केवल्ज्ञान है। अप्रयोजनभूत अनन्त पदार्थों का ज्ञान सम्यग्ज्ञान या केवल्ज्ञान है। अप्रयोजनभूत अनन्त पदार्थों का ज्ञान स्थार्थ है असम्भव तो वह है ही।

इस प्रकार इरुतज्ञान और केवलज्ञान की वराबरी भी सर्व-जता के प्रचलितरूप का खण्डन करती है। प्रश्न-यि अपराविद्या के क्षेत्र मे केवली और स्रुतकेवली दोनों बराबर हैं तो धर्मप्रचार का कार्य टोनों एक सरीखा कर सकते हो या उनके इस कार्य में कुछ अन्तर है <sup>2</sup>

उत्तर--अनुमन से निकल्नेनाले नचनोंका प्रभान और मून्य नहुत अधिक होता है। इसलिये केन्नली अधिक जगदुद्धार कर सकते हैं। केन्नली का जान, मर्म तक पहुँचा हुआ होता, है। इस्तिम्नली शास्त्र के अनुसार नेन्नली है और केन्नली के नोल्नेके अनुसार गास्त्र ननते हैं। केन्नली को यह देखने की आन्ध्यकता नहीं है कि गास्त्र क्या कहता है. जन कि स्क्तेन्नली अपने नक्तन्य के समर्थन में शास्त्र की दुर्हाई देता है। दोनों की योग्यता के इस् अन्तर में समाज के ऊपर पड़नेनाले प्रभान में भी अन्तर पड़ता है।

प्रश्न-कोई म्नुप्य शास्त्र को पंत्रीह नहीं करता । क्या उसे आप केवर्टी कहेंगे ' अथवा कोई शास्त्रज्ञान के साथ अनुभव से भी काम रेता है तो क्या उसे आप केवर्टी कहेंगे !

उत्तर-एक परम्योगी कपडों की या नेपमूपा की प्रवीह नहीं करता और एक पागळ भी नहीं करता, तो दोनो एक सरीखें नहीं हो जाते। शास की लापर्याही अज्ञान से भी होती है और उन्कृष्ट ज्ञानमे भी होती है। इसल्यि शास की लापर्याही से ही कोई केण्ली नहीं हो जाता वह लाप्योही अगर ज्ञानमूळक हो तभी वह केवली कहा जा मकता है। शास्त्रज्ञान के साथ थोडा बहुत अनुभव तो प्राय सभीको होता है, ररन्तु जबतक वह अनुभव पूर्ण और ज्यापक नहीं हो जाता नवनक कोई केण्ली नहीं। कहला सकता। केण्यज्ञान अनन्त धार्मिक सत्यको प्राप्त करने की कुर्जी है, जिसे कि इरुतेकवर्छी पा नहीं सका है। इरुतकेवली सत्यका सिर्फ रक्षक है, जब कि केवली सर्जक (बनोनेवाला) भी है।

प्रश्न—शास्त्र म लिखा है कि केवली जितना जानते हैं उससे अनतवा भाग कहते है और जितना कहते है उससे अनतवाभाग रुरुतबद्ध १ होता है। तब रुरुतज्ञान और केवलज्ञान का विषय एक वरावर कैसे हो सकता है <sup>2</sup>

उत्तर-शाओं में केत्रछज्ञान और श्रुतज्ञान की वराबर बताया है। फिर, दूमरी जगह अनन्तवा माग कहा। इस पारस्परिक विरोध से माछ्म होता है कि रहतंक अनतवें भाग की कल्पना तव की गई थी जब कवछ्ज्ञान की विकृत परिभाषा का प्रचार हो गया था। दूसरा ओर दोनो-का समन्वय करने वाछा उत्तर यह है कि अनतवें माग का कथन अनुभव की गमीरता की अपेक्षा से है न कि विषय की अधिकता की अपेक्षा से। एक आदमी मिश्री का स्वाद छेकर दूसरे को उसका परिचय शब्दों में देना चाहे तो घंटो व्याख्यान देकर भी अनुभव के आनन्द को शब्दों में नहीं उतार सकता। इसिछिये क्रेय पदार्थों की अपेक्षा अभिलाप्य (बोछने योग्य) पदार्थ अनन्तभाग कहे गये हैं। एक मनुष्य जीवनभर में जितने व्याख्यान दे सकता है उतनेका रहतंबद्ध होना भी अशक्य है, खासकर उस युगमें जब शास्त्र छिखे नहीं जाते थे और शीप्रछिपि का जिन दिनो नाम भी न सुना गया था। इसिछिये अभिलाप्य से रहतीनबद्ध अग अनन्तवाँ भाग बताया गया हैं। यहाँ अनन्तवाँ भाग का अर्थ

१ पण्णवणिङ्जाभावा अणतभागो दु अणाभेलप्पाण । पण्णवणिङ्जाण पुण अर्णततभागो हुदविवद्धो ॥ गो जी ३३४ ।

'बहुत थोडा' करना चाहिये। क्योंित कोई जीवनभर बोलता रहे, ता भी अनंत अक्षर नहीं बोल सकता. एक अक्षर भी अगर क्रत-निबद्ध हो तो वह संख्यात भाग ही कहलायगा। शास्त्रों में वहाँ गुणों की या भावो की तरतमता वर्ताई जाती है या उससे मतलब होता है वहाँ अनतभाग कह दिया जाता है।

प्रश्न-इस्तीनबद्धभाग अनतभाग भले ही न हो परन्तु केनर्ला की वाणी से कम तो अवस्य है। ऐसी हाल्टन में केवल्जान और इस्त-जानका विषय वरावर कैसे कहा जा सकता है ?

उत्तर-श्र्तिनबद्ध-शब्दों के समृह को स्रुतज्ञान नहीं कहते किन्तु उससे जो ज्ञान पैदा होता है उसे श्रुतज्ञान कहते हैं। तीब्र नितवाल मनुष्य, थोडे शब्दोंसे भी बहुत ज्ञान कर लेता है। इस-लिये केबली जो कुछ कहना चाहते हैं किन्तु शब्दों में उननी शक्ति न होने से वे कह नहीं पाते उसे श्रुतकेवली उनके थोड़े शब्दों से ही जान लेता है। मतल्ब यह है कि केवली और रुत-केवली के बीच जो शब्द-व्यवहार है वह थोड़ा होनेपर भी उसका कारणरूप केवली का ज्ञान और कार्यस्प रुतकेवली का ज्ञान एक बराबर होता है। द्वादशान की उत्पत्ति पर विचार करने से भी यहीं बात सिद्ध होती है।

जितना द्वादशांग का विस्तार है उतना तीर्थंकर नहीं कहते व तो वहुत सक्षेप में कहते है किन्तु वश बुद्धिधारी गणधर उसका विस्तार करके द्वादशांग बना डाल्ते हैं १। इसी प्रकार केवली के

श्रेत पुरिमानेक्खाए थोव मगइ न उ वास्मनाइ । अथो तदावेक्खाए.
 स्व विचनगहराण त ॥
 १७२२ — विशेषावञ्यक

थोडं अब्दों से भी रहतकेवली का पूरा मतलब समझ जाते हैं।इसी-लिय टानो का ज्ञान का बरावर है। हॉ, उनमे अनुभव की तरतमता अवस्य रह जाती है।

प्रश्न-यह अनुभव की तरतमता एक पहेली है। आप रहत-केवली का ज्ञान कवली के बराबर मानते है। रहतकेवली केवली का पूरा आशय समझ जाते है, वे थोडे शब्दों का बहुत विस्तार भी कर सकते हैं यह भी मानते हैं, तब समझ मे नहीं आता कि रहत-केवली के अनुभव में अब क्या कभी रह जाती है व्या कवली वनने के लिये सब पुण्य पाप आदि का भीग करना पडता है? आखिर क्या वात है जिसे आप अनुभव कहते हैं।

उत्तर-आगयको समझना एक वात है; किन्तु वह आशय किस आधार पर खड़ा हुआ है आदि उसमें गहरा प्रवेश करना दूसरी वात है। केवली में जो आत्मसाक्षात्कार या ब्रह्मसाक्षात्कार होता है वही उस अनुमव का बीज है जो रुरुतकेवली में नहीं होता तत्त्व का ठीक ठीक निर्णय अपने ही द्वारा करने के लिये जिस परम वीतरागता को आवश्यकता होती है वह भी रुरुतकेवली को प्राप्त नहीं होती इसिल्ये भी वह पूर्ण सत्य को प्राप्त कर नहीं पाता। ये ही सब विशेषताएँ केवली की हैं जो अनुभवरूप या अनुभव का कारण कहीं जातीं हैं। अनुभव को शब्दों से कहना असम्भव है इसिल्ये वह यहाँ भी शब्दोंसे नहीं कहा जा सकता फिर भी विषय को यथाशिक स्पष्ट करने के लिये गुणस्थान-चर्चा के आधार पर कुछ विचार किया जाता है।

इस्तकेवटी सामान्यत हुट्टे सातवे गुणस्थान में रहता है और केवटी तेरहवें गुणस्थान में । इस्तकेवटी को केवटी वनने के टिंग आठवें गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक एक श्रेणी चटना पटती। है । उस श्रेणी में जो कुछ काम होता हो वहीं इस्तकवटी से केवटी की विशेषता समझना चाहिये ।

श्रेणी में दो कार्य होते हैं, एक तो कपायो का क्षय जार दूसरा ध्यान, अर्थात् किसी वस्तुपर गम्भीर विचार । वस, कपायक्षय से होनेवाली पूर्ण वीतरागता और ध्यान से पदा होनेवाली गम्भीरता ही केवली की विशेषता है । जवतक किसी वस्तु में थोडा भी राग या देख होता है तवतक हम उसकी ह्योपादेयता का ठीक ठीक दिर्णय नहीं कर सकते । इसल्ये पूर्ण मत्य की प्राप्ति के ल्ये पूर्ण वीतरागता चाहिये । पूर्णवीतरागता का अनुभव करने के ल्ये ध्यान की आवज्यकता होती है । किसी एक ध्येय ब्स्तु पर पूर्णवीत-रागता से उपयोग लगाना ही ध्यान है । इस ध्यान की सिद्धि ही केवलज्ञान की विशेषता है जो कि रस्तकवली में नहीं होती ।

प्रश्न-ध्यान में तो एक ही वस्तु का विचार किया जाता है। उस से एक ही वस्तु के सख की प्राप्ति होगी। इतने को पूर्ण सख की प्राप्ति कैसे कह सकते हैं अथवा क्या कोई ऐसी वस्तु है जिसकी प्राप्ति से पूर्ण सख की प्राप्ति होती है ?

उत्तर-किसी महल में प्रवेश करने के अगर सी द्वार है ते उसमें जानेके लिए कोई सी द्वारों में से नहीं जाता किन्तु किसी एक ही द्वार से जाता है। इसीप्रकार सत्यरूपी महल में भी एक ही द्वार से प्रवेश किया जाता है। किसी वस्तुक विचार मे वीत-रागता मुख्य है न कि वह चस्तु । प्रारम्भ मे तो वह अनेक वस्तुओं पर विचार करता है परन्तु अन्तमे वह एक ही वस्तु पर विचार करता १ है। ध्यान के लिये किसी नियत वस्तुका चुनाव आवश्यक नहीं है, वह किसी भी वस्तु पर विचार कर सकता है २ । हॉ, विचार करने की दृष्टि नियत है। वह है हेयोपादेयताका ठीक ठीक अनुभव। वस्तु तो अभ्यास का अवलम्बन मात्र है। किसी भी एई, अवलम्बन से सिद्धि हो सकती है।

प्रश्न-यदि किसी एक वस्तुपर विचार करने से केवली वनता है तो केवली वनने के पहिले रुरुतकेवली बनने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर—रुतकेवली बने बिना पूर्णवीतरागत। से ध्यान लगा-कर केवली बना जा ककता है । परन्तु यह राजमांग नहीं है । राजमांग यहीं है कि पहिले रुतकेवली बना जाय । रुतकेवली को आत्मोद्धार के भांग का पूर्ण और विस्तृत ज्ञान होता है जिसे अनु-भवात्मक बनाकर केवली बना जाता है । ऐसा ही केवली आत्मोद्धार के साथ जगरुद्धार कर सकता है । इसलिये केवलज्ञान का कारणभूत गुक्कत्यान रुतकेवली के ही बताया है । मतलब यह है कि सामान्य

१ जिस ध्यानमे कमसे अनेक वस्तुओंपर विचार किया जाता हे उसे पृथवन्त्र वितर्क कहते हैं और जिसमें एक वस्तुपर दृढता आजाती है वह एकत्व-वितर्क कहलाता है । देखो तत्त्वार्थ अध्याय नवमा, 'अविचार द्वितीयम्', 'विचारोऽर्थ व्यन्जनयोग सकान्ति '॥

२ ज कि च ति चिततो णिरहिनित्ती हमे जहा साम । लद्भ्रणय एयत्त तदाहुत तस्साणिच्यय झाण । दव्यसगह ।

राजमांग यही है कि रस्तकेवली वने विना शुक्रच्यान नहीं हो सकता १ और शुक्रच्यान के विना केवलज्ञान नहीं हो मकता । परन्तु शासों में ऐसे भी दृष्टान्त मिलने हैं जो रस्तकेवली वने विना केवली वन गये हैं। खास कर गृहस्थावस्था में रहते हुए ही जिनको केवल ज्ञान हुआ, अथवा नवदीक्षित होते हा जो केवली हो गण अर्थात् अग्दूबों का पूर्ण अभ्यास करने का जिनको समय नहीं मिला अथवा जिनने जैनलिंग वारण नहीं किया और पूर्ण वीतरागता र प्राप्त करके केवलज्ञान पैदा किया, वे रस्तकेवली वने विना ही कवली वन गये हैं।

तत्त्वार्थ में इस विषय में सूत्ररूप प्रमाण मिछता है । मुनि पाँचे तरह के होते हैं । चौथा मेद निर्प्रथ और पाँचवाँ स्नातक है । म्नातक अरहन्तको कहते हैं । अरहन्त के समान पूर्णवीतराग अर्थान् यथाख्यात चारित्रधारी मुनि निर्प्रथ कहछाता है । यह निर्प्रथ वारहवें गुणस्थान में ३ होता है । वारहवें गुणस्थान के छिंथ श्रेणी चढ़ना आव-यक है और श्रेणी के छिंथे शुक्रधान के छिंथे क्रतकेवछी होना आवस्थक है, इसछिंथे प्रत्येक निर्प्रथ मुनि

<sup>, &#</sup>x27; गुक्छेचायेपर्वविद - तत्त्वार्य ९-२७ । 'पूर्वविद अन्तकेवारनः हन्युर्व '-मर्वार्धिमिद्धि । ' आयेगुक्छेन्गाने पृथक्चावतर में क विवितने पूर्विदोमवतः' त० मान्य ९-३९ ।

२ इम बानका विवेचन पाँचवे आयाय में किया जारगा।

३ उदने दड गाजिबन्सनि स्तरमांगाँनर्मृहत केवल बान-दर्शन-पापिणा निर्श्या । गाजवातिर ९-४६-४ । निर्प्यस्नातकाः एकात्मन्तेव प्रयाख्यात सप्तमे । त० वा० ९-४७-४ । निर्मयकातका एकत्सिन यथार्यातस्यमे ।

इस्तकेवली होगा। उपर्युक्त राजमार्ग के अनुसार यही वात कहना चाहिये। परन्तु आगे चलकर लिखा गया है कि निर्मन्थके ज्याद से ज्याद इस्त चौदह पूर्व तक होता है और कम से कम अप्र प्रवचन मातर. (सिर्फ पॉच समिति तीन गुप्तिका ज्ञान)। यहाँ विचार-णीय वात यह है कि जब इस्तकेवली बने विना निर्मन्थ नहीं बनता तब सिर्फ समिति-गुप्ति-ज्ञानी निर्मन्थ मुनि कैसे होगा है इससे मालूम होता है कि राजमार्ग के अनुसार तो स्रुतकेवली ही निर्मन्थ बनता है और पीछे वही केवली हो जाता है और अण्वाद के अनुसार साधारण ज्ञानी भी श्रेणी चढकर केवली होते हैं। इसीलिये समिति-गुप्तिज्ञानी भी निर्मन्थ बनते है, और ध्यान की सिद्धि होनेपर केवली हो जाते हैं।

प्रश्न-आपके कहने से माछ्म होता है कि केवलज्ञान से अनुभव में वृद्धि होती हे, न कि विषय के विस्तार में । ऐसी हालत में जब जघन्य या मध्यम ज्ञानी निर्भन्य, कवली बनता होगा, तब उसका ज्ञान, रुरुतकेवली बनकर केवली बननेवालों की अपेक्षा कम रहता होगा। इतना ही नहीं किन्तु अन्य रुरुतकेवली की अपेक्षा मी उसका ज्ञान कम होता होगा। क्या किसी केवली का ज्ञान रुरुतकेवली से भी कम हो सकता है ?

उत्तर--आत्मसाक्षात्कार और ज्ञान की निर्मेलता की दृष्टिसे केवलियों में न्यून(धिंकता नहीं होती किंन्तु' बाह्यज्ञान की अपेक्षा न्यूनाधिकता होती है । इस बातकों में दर्पण आदि के उदाहरण देकर साबित कर आया हूँ। इसी दिशा में श्रुतकेवली से भी किसी किसी केवली का बाह्यज्ञान कम हो सकता है। शाक्षों में जो मुद्धकेविष्यों का वर्णन आता हैं उनकी उप-पत्ति भी इसी अर्थ मे बैठ सकती हैं। मुद्धकेविष्ठों १ उन्हें कहते हैं जो अपना उद्घार तो करेंद्रेत हैं किन्तु सिद्धान्तरचना नहीं करते, व्याख्यानादि नहीं देते। ये बाह्यातिशयशून्य होते हैं। इन केविष्यों के मूक होने का और कोई कारण नहीं है, सिवाय इस वातके कि उनने क्तवेवर्षा होकर केवल्जान नहीं पाया जिससे व्याख्यान आदि दे सकते। ये केवली बाह्यज्ञान में क्ततकेविष्यों से बहुत कम रहते हैं इसिल्ये इन्हें चुप रहना पडता है। इसील्ये इन्हें अतिशय आदि प्राप्त नहीं होते। अगर इनके ज्ञानम कमी न होती तो कोई कारण नहीं था कि इनका व्याख्यान आदि न होता।

इन शास्त्रीय विवेचनों से सर्वज्ञ और केवल्जान का अर्थ ठीक ठीक माल्म होने लगता है और मुडकेवली, जघन्यज्ञानी निर्प्रन्थ आदि की समस्याएँ भी हल हो जाती हैं।

## सर्वजताकी वाह्यपरीक्षा ( विविध नेवली )

स्वज्ञता की चर्चा ख्व विस्तार से सप्रमाण-सयुक्तिककर दी गई है। स्वज्ञताके स्वरूप के विषय में जो मेरा वक्तव्य है उससे अनेक पुरानी समस्याएँ हल होतीं हैं, साथ ही ऐतिहासिक घटनाओं का भी स्मन्वय हो जाता है। वाह्यपरीक्षा से वास्तविक अर्थ के समर्थन के लिये तथा कुछ विरोप प्रकाश डालने के लिये यहां कुछ विवेचन और किया जाता है।

<sup>&</sup>lt;--आमनानताग्व मुनान्तकृत्वेवन्यादिनप मुडकेवलिनी । स्यादादमजरी।

जैनशास्त्रों में अनेक तरह के केविलयों का उल्लेख आता है। सुभीते के लिये उन सबका राक्षिप्त परिचय दिया जाता है।

तीर्श्वकर— ये धर्मतीर्थ के संस्थापक होते हैं। जगत् की समस्याओं का स्वय अनुभव से अध्ययन करते हैं, अनुभव से ही उसवा उपाय सोचते हैं। फिर वीतराग और परमज्ञानी होकर धर्म-सस्थापक वनते है। इनका कोई गुरु नहीं होता। इनसे बढकर पट किसी का नहीं माना जाता। ये परम सुधारक होते हैं। इनके अनुभव का इतिहास विशाल होता है।

गणधर — ये तीर्थकर के साक्षात् शिष्य हाते हैं, इन्हें तीर्थ
करके दाहिने हाथ कहना चाहिये। ये गण के नायक कहलाते है।

यद्यपि ये रुत्तकेवली होते हैं फिर भी इनका महत्व केवलियों से
भी अधिक होता है। इनके सेकडों शिष्य केवली होते हैं। तीर्थकर
के व्याख्यानोंका सम्रह करना इन्हीं का काम है। अन्त में ये भी

केवली हो जाते हैं।

सामान्य केवली- तीर्थंकर और गणधरे। को छोडकर बाकी केवली सामान्य केवली कहलाते हैं। ये अनेक तरह के होते हैं।

स्वयं-बुद्ध-बाह्यनिभित्तों के बिना जो ज्ञानी होते हैं वे स्वयं-बुद्ध हैं। तीर्थंकर भी स्वयबुद्धों में १ शामिल हैं। इनक अतिरिक्त भी स्वयबुद्ध होते हैं। ये संघ में रहते हैं और नहीं भी रहते। ये पूर्वमे रुरुतकेवली होते हैं और नहीं भी होते २ हैं। जिनको रुरुत नहीं

<sup>[</sup>१] स्वयमेव बाह्यप्रत्ययमन्तेंभैव निजजातिस्मरणादिना मिद्धा स्वयबुद्धा ते च द्विधा तीर्थकराः तीर्धवरम्यतिरिक्ताश्च । निद्वृतिः । (२ – स्वयबुद्धाना पूर्वाधीत शुत मवति न वा । नन्दीदृति ।

होता वे नियम से सधमे रहते १ है।

प्रत्येक बुद्ध-ये वाह्यनिमित्तों से बुद्ध होते है। इन्हें पहिले कम से कम ग्यारह अग का और ज्यादा से ज्यादा दश पूर्वका ज्ञान होता है और ये अकेले विहार करते हैं।

बोधित बुद्ध-ये गुरु का अवलम्बन लेकर ज्ञानी वनते हैं। ये भी अनेक तरह के होते हैं।

मूक्केवली-ये उपदेश आदि नहीं देते । इनकी मूकताका कारण पहिले वताया जा चुका है ।

इस्तकेवली-ये वास्तव मे केवली नहीं हैं किन्तु गणधर-रिचत शास्त्रों के या तीर्थंकर के उपदेश के पूर्णज्ञाता होते हैं।

इन मेदों से माछ्म होता हैं कि जितने के अल्झानी है वे चारित्र की दृष्टि से और आत्मज्ञान की दृष्टि से समान होने पर भी बाह्यज्ञान या रहतज्ञान में न्यूनाधिकता रग्वते हैं। बाह्यज्ञान की यह न्यूनाधिकता के अल्जान होने पर भी रहती है। इसल्यि कोई कोई के बली उपदेश नहीं देते, कोई सब में मिलकर रहते हैं, आदि। यद्यपि स्वयवुद्धादिक तीन मेद अके बली मुनियों के भी कहे जा सकते हैं परन्तु ये के बली के भी होते हैं। यहा उन्हीं से मतल्य है।

[ सघमे पंत्रियोका स्थान ]

गालों में तीर्थकरों के परिवारका जहाँ मी वर्णन आता है। उसमें केविल्यों का जो स्थान है उससे केवल्ज्ञान के स्वरूप पर

<sup>(</sup>१)-अन्य पूर्वार्धात बन्त न भवति तर्हि निप्रमादग्रुन•िनधो गन्दा लिन् प्रतिपद्यते, गुच्छ ने अवश्य न मुजाते ।

भी कुछ प्रकाश पडता है। तीर्थकर के परिवार में सब से पहिले गणधरो का नाम लिया जाता है, फिर चौदह पूर्वधारियों का, फिर उपाध्याय या अवधिज्ञानियों का, फिर केवलियों का। आत्मविकास की दिष्ट से देखा जाय तो केवलियों में तीर्थंकर से कुछ भी अन्तर नहीं है, इसलिये सघ में उनका स्थान सर्वप्रथम होना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं है। इससे माछ्म होता है कि यह कम लौकिक महत्व की दिष्ट से रक्खा गया है। गणधरों का लौकिक महत्व की दिष्ट से रक्खा गया है। गणधरों का लौकिक महत्व इसलिये अधिक कहा जा सकता है कि वे तीर्थंकर के साक्षात् शिष्प, सघ के नायक और अन्य केवलियों के भूतपूर्व गुरु होते है। परन्तु अतकेवलियोंका स्थान केवलियोंसे भी पहिले रक्खा गया इसका कारण क्या है थिद केवलज्ञान का अर्थ त्रिकालित्रलेकका ज्ञान हो तो केवलियोंक आगे श्रुतकेवली किमी गिनती में नहीं रहते।

केवली, आत्मानुभव की गम्भीरतामे श्रुतकेवलियों से बढेचढे है गरन्तु वह आत्मानुभव जगत् को लाम नहीं पहुँचा सकता। जो ग्राह्मज्ञान (अपराविद्या) जगत् को दिया जासकता है वह फतकेवलियों में तो नियमसे पूर्ण होता है किन्तु केवलियों में कोई त्यारह अग दसपूर्व तक के ही पाठी होते है, कोई ग्यारह अग तक के और कोई एक भी अग के नहीं। इसलिये जो जास्तीय लाभ फतकेवलियों से नियम से मिल सकता है वह केवलियों से नियम से गृहीं मिल सकता। यही कारण है कि उनका नाम रुस्तकेवलियों के भी पिछे सकता। यही कारण है कि उनका नाम रुस्तकेवलियों

शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि तीर्थंकर के साथ

सैकडों केवली रहा करते हैं १ समवद्यारणमें केविलयों के बैठने के लिये एक स्थान निर्देष्ट रहता है जैसा कि अन्य प्राणियों के लिये रहता है। अब प्रश्न यह है कि केविलयों को तीर्थंकर के पास रहने की क्या जरूरत है ? चारित्र की वृद्धि और रक्षण की तो उन्हें आवस्यकता नहीं है जिसके लिये वे तीर्थंकर के साथ रहे। तीर्थंकरके पास दूसरा लाम ज्याख्यान सुनने का है सा जब केविली त्रिकालदर्जी है तो उसे व्याख्यान सुनने की मी क्या जरूरत है ? वह तो केवलज्ञान में सदा से उनका ज्याख्यान सुन रहा है और विना ज्याख्यान के ही वे बातें जान रहा है । हो. अगर केवलां अपराविद्या में कुछ कम हो तो तीर्थंकर के व्याख्यान सुनने से उसे लीकिक लाम हो सकता है, और उसके लिये वह तीर्थंकर के पास रह सकता है।

प्रश्न-अपराविद्या में केवली कम हों तो भी उन्हें व्याख्यान सुनेन की क्या ज़रूरत है, क्योंकि उनने एराविद्या प्राप्त करली है ?

उत्तर-आमोद्धार के लिये उन्हें कुछ जरूरत नहीं है, किन्तु प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने तक समाजमेवा करना चाहिये, जिसके लिये अपराविद्या की ज़रूरत है।

प्रश्न-केनली तो कृत्यकृत्य होता है। उसे अन कुछ करने की जरूरत क्या है ?

उत्तर-कृतकृत्य तो तीर्थंकर भी होते हैं किन्तु यदि वे जीवन

<sup>(</sup>१)-इञ्खवनमेणिपचा समणा चडरो वि केवली काया । ते नतृण जिलन्ते केविलिपिताइ आर्माणा । १८३ हुन्साउुचचित्र । (चारो मुनि केवली होकर तीर्यरुके पास नमें और केविलिपिरियर्स बेंठे । )

भर छोकसेवा करते हैं तो अन्य केविछयों को क्या वाधा है १ कृत-कृत्यकां अर्थ इतना ही है कि उसे अपने कल्याण के छिये कुछ करना वाकी नहीं है । छोककल्याण करने से और उसके साधन जुटाने से कोई अकृतकृत्य नहीं होता।

तीर्थकर के पास केविलयों के रहने की बात दिगम्बरों को भी मान्य है। यदि केविली अपनी इच्छा से कहीं आ जा नहीं सकते, यहाँ तक कि हाथ पैर भी नहीं चला सकते तो केविली तीर्थकरके साथ कैसे रहा करते हैं १ समवशरण में सामान्य केविलयों के अतिशयों का कोई उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता। इसप्रकार संघ में केविलयों के स्थान से नि.पक्ष पाठकों के लिये केविल्जान के विषय में कुछ सकत अवश्य मिलता है।

### [ सर्वज्ञतको जॉच ]

महातमा महावीर चंपापुरके पूर्णभद्र वनमे ठहरे थे। वहाँ जमालि (म. महावीर का दामाद) आया और बोला कि आपके वहुतसे शिष्य केवली हुए बिना ही काल करगये, परन्तु मैं ऐसा नहीं हूं, मैं केवली होगया हूँ। उसकी यह बात सुनकर इन्द्रम्ति गौतम वोले "जमालि! यदि छम केवली हो तो बोलो—जगत् और जीव नित्य है कि अनित्य?" जमालि इसका ठींक ठींक उत्तर न देसका फिर महातमा महावीरने उसका समाधान १ किया।

ं इस प्रकरणमे विचारणीय वात यह है कि जमालिने सर्वज्ञत्वका अभिमान किया था इसलिये उसकी जॉचके लिये ऐसा प्रश्न करना

<sup>()</sup> त्रिषष्टि रालाकापुरुष चरित्र पर्व १० सर्ग ८।

चाहिये था जिससे उसका त्रिकालित्रलेकिका अज्ञान माल्म होता । निल्यानित्य आदिके प्रश्नते। तत्वज्ञताकी परीक्षा कर सकते हैं । इससे माल्म होता है उससमय तत्वज्ञता ही स्वज्ञता समझी जाती थी । इस वातालाप से यह भी माल्म होता है कि सर्वज्ञ मशीन की तरह अनिच्छापूर्वक नहीं बोलता । अन्यथा जमालि के ऊपर गौतमके द्वारा ऐसे आक्षपर्भा किन गये होते कि त इच्छापूर्वक वोलता है, इसलिये केवली नहीं है आदि ।

तत्वज्ञही सर्वज्ञ है और तत्वज्ञताका बीज स्याद्वाद है इसिंखेंग्रेगीतमने जमालिसे स्याद्वाद सम्बन्धी प्रश्न किया। आचार्य समन्तमद्र भी इसिविषयकी साक्षी देते हैं—

" भगवन् ' 'सारा जगत् प्रतिसमय उत्पादन्ययध्रीन्ययुक्त है'। इस प्रकार का आपका वचनहीं सर्वज्ञता का १ चिह्न है।"

जिसप्रकार किसी कक्षाके प्रश्नपत्रको देखकर यह अन्दाज लगाया जासकता है कि इस कक्षा का कोर्स क्या है इसीप्रकार गौतमके द्वारा ली गई जमालिकी परीक्षासे सर्वज्ञलके कोर्स का अन्दाजा लगता है।

जिस समय जमालि हारगया किन्तु जब उसने अपना आग्रह न छोडा तब सघने उसे वाहर कर दिया। महावीरकी पुत्री प्रियदर्शना भी सार्घ्वासघ में थी। उनने देखाकि महावीरका पंक्ष ठाँक नहीं है जमालि का पक्ष ठाँक है तो उनने जमालिको ही जिन

<sup>(&#</sup>x27;) स्थितिजननिरोधलक्षण चरमचर च जग प्रातक्षणम् । इति जिन नव दक्षलान्डन वचनिषद बदना तरस्य ते । वृहत्स्वयम्भू ' '४ ;

मान कर म. महार्गरका शिष्यत्व छोड दिया। बहुतदिनो तक प्रियदर्शना एक हजार आर्थिकाओं का नेतृत्व करती हुई जमालि की अनुयायिनी रहीं। चाढ में एकबार ढक नामक एक कुम्हार ने वही चतुराईसे प्रियदर्शना के पक्ष की गल्ती सिद्ध की जिससे प्रियदर्शना ने जमालिका पक्ष छोड दिया और सब आर्थिकाओं को लेकर फिर म. महाबीर की शिष्यता स्वीकार की। अन्य मुनि भी जमालिका साथ छोड़कर फिर म. महाबीर के पास लैड आये।

इस चर्चा में बहुतसी ध्यान देने योग्य बातें है-

१ — जैनजास्रोंक अनुसार यदि सर्वज्ञका अर्थ त्रिकालित्रलो-क-दर्शी माना जाय तो म. महावीर की पुत्री एक हजार आर्थिकाओंकी नायिका म. महावीर को छोडकर जमालिका पक्ष कभी न लेती । जमालि अपने पक्ष को सत्य कह सकता था और प्रियदर्शना आदि को धोखा देकर अपने पक्ष में ले सकता था। परन्तु अगर वह अपने को त्रिकालित्रलेकदर्शी कहता तो अपने मनकी बात पूछकर या और कोई आडा देढा प्रश्न पूछकर उसकी सर्वज्ञता की जॉच हो जाती. और प्रियदर्शना आदि को धोखा न खाना पड़ता।

२-सर्वज्ञतीर्थंकरों के पास करोडों देव आते हैं, उनका रक्षमय समवशरण देव बनाते हैं । इसके अतिरिक्त उनके अनेक अतिशय होते हैं । ऐसी हालत में म. महावीर के वे अतिशय जमा-लिक पास नहीं हो सकत थे । इसलिये प्रियदर्शनाको यह भ्रम कभी नहीं हो सकता था कि म. महावीर जिन नहीं हैं और जमालि जिन है । इसलिये यह एषष्ट समझ में आता है कि तीर्थंकर, केवली आदि के बहा अतिशय भक्तिकल्प्य हैं । ३-हंकते जब प्रियदर्शनाके पक्षको अमल्य सिद्ध किया और म. महाबीर के पक्षको सत्य सिद्ध किया तब उन्हें म. महाबीर फिर सर्वज्ञ मालूम होने लगे इससे मी मालूम होता है कि सर्वज्ञता--अर्सव-ज्ञता धार्मिक सत्य और अमल्यका ही नामान्तर था न कि त्रिकाल-त्रिलोक का ज्ञान और अज्ञान ।

### ( महाबीर और गोशाल )

एकतार गोगालक अपने आजीवक-सघ के साथ श्रावस्ती नागरी में आये। तब नगर के चौराहों तिगड्ढों आदिपर जगह जगह लोग इस प्रकार की चर्चा करने लगे कि गोशालक जिन हैं, वे अपने को जिन कहते हैं और इस नगर में आये (१) हुए हैं। इसा समय महाला महावीर के मुख्य शिष्य इन्द्रभूति गौतम भिक्षा लेने नगर में ग्ये। उनने भी सुना कि लोग गोशालक को जिन कहते हैं। उन्हें खेद हुआ और उनने लीटकर महाला महावीर से पृष्टा कि लोग गोशालक को जिन कहते हैं, क्या यह बात ठांक है ? तब म. महावीर ने गोशालक का जीवन-चरित्र कहा और कहा कि वह जिन नहीं है। वह पहिले मेरा शिष्य था। यह बात नगर में फैलर्गई, और लोग कहने (२) लगे कि महाला महावीर कहते हैं कि गोशालक अपने को जिन कहता है परन्तु उसका

१ तएण सात्र थीएँ न उर्गए सिंघाडण जात पहेम बहुजणो ज नसन्तसः एव साडक्खड जात एवं पस्त्रेड एवं खनु देता श्रीपया गोसाले संखिलशुचे जिण जिणपंशार्वा जात पंगानेमाणे विहरह । संगर्वती १०

ज प देवागुपिया गोसाले मललिपुत्ते जिंगे जिपप्पलानी जान निह-रह ते मिच्छा । समणे मगन महानीरे एन आइनखड जान पस्त्रेड । भगनेती० ।

थह कहना मिथ्या है । गोशालक को भी इस बात का समा-चार मिळा । अपनी वदनामी से उसे वहुत क्रोध [१] आया । इसी समय महात्मा महावीर के शिष्य आनन्द नामक स्थविरमुनि उसी रास्ते से निकले। उन्हें बुलाकर गोशालक ने कहा 'आनन्द! तेरा धर्म-गुरु देव मनुष्य अमुरा में [२].मेरी निन्दा करता है, अब अगर फिर वह निन्दा जेरगा तो मैं उसे और उसके परिवार को राखका देर कर दूगा' । आनन्द घवराये और म महावीर से सब सनाचार कहा और पृछा कि क्या गोशालक ऐसा कर सकता है ? महावीर ने कहा कि वह जिनेन्द्र की नहीं मार सकता, परन्तु दूसरों की मार ्रसकता है। इसलिये जाओ, तुम गैातम आदि से कहदो कि कोई गोशालक के साथ बाद विवाद आदि न करे ! इसके बाद गोशालक आजीवक सघ के साथ म. महावीर के पास आया और उसने कहा कि तुम्हारा शिष्य गोशालक तो मर के देव हो गया है, मैं तो उदायी मुनि ह जो कि इस शरीर मे आगया हू । तुम मुझे अपना शिष्य मत कहो ! महाबीर ने दढ़ता से कहा --- तुम उदायी नहीं हो फिन्तु वहीं गोशालक हो । तब गोशालक ने महावीर को गालिया दीं । तब सर्वानुभूति और सुनक्षत्र नामक मुनियों ने गोशालक की फटकारा । गोशालक ने दोनों को मारडाला और म. महावीर पर भी तेजोल्ज्या ( कोई मान्त्रिक राक्तिया विषेळी दवा ) से प्रहार किया । तेजोंछस्या छीटकर गोशालक को लगी, ( अथवा म. महावीरने अपने

१- तएण गोसाले मखिलपुचे बहुजणस्स अन्तिय एयमङ सोचा निसम्म-आस्त्रक्ते जाव मिसिमिसेमाणे आयावण म्मीओ पच्चीरुहइ ।

२- सदेवमणुयाहरे लोए "

वल से उसे लौटादिया)। जिससे गोशालक का शरीर जलने लगा। म.
महावीर भी वीमार हो गये। गोशालक ने कहा, तुम अभी वच गये
परन्तु सात दिन में मर जाओगे। म. महावीर ने कहा—मैं अभी १६
वर्ष तक जिऊगा, तुम्ही सात दिनमें मरजाओगे। [१६ वर्ष की वात
महावीर-निर्वाणके बाद दिन गिनकर आचार्योंने लिख दी है]

यह समाचार शहर में पहुँचा। लोग आपस में बातचीत करने लोग कि श्रावस्ती नगरी के कोष्टक चैल्समे दो जिन लड़ रहे हैं एक कहता है कि त पहिले मरेगा, दूसरा कहता है कि तू पहिले मरेगा। न जाने इनमें कौन सत्यवादी है और कौन भिध्यावादी है १।

गोशालक की मन्त्रशक्ति निष्मल जाने पर म. महाबीरने अपने शिष्यों से कहा कि अब गोशाल राख आदि के समान निर्वीर्य हो गया है, अब यह कुछ नहीं कर सकता इसलिये अब युक्ति दृष्टान्तों से इसकी (२) बोलती बन्द करदो । म. महाबीर के शिष्यों ने ऐसा ही

१ तएण सामधीन नमीए बहुजणो आनमन्नस्य एवमाइक्सड एवखल् देनाणुन्यिमा नावधीए नमीय वित्या कोहए चेंडण दुवे जिणा नलवित एते वयति वृम पुळि काल करेस्मिन एते वदित गुम पुळि काल करेस्मिन । तथ ण के पुण मन्मामाई के पुण मिन्यामाई?

त्रमणं भगत्र मर्गात् समणं निग्गयं आमतत्ता एव वयातां — अक्कों में अद्यानाम् तृष्णमीद्वा महर्गमीद्वा प्रचर्गमीद्वा तृम्यामीद्वा भूमरासाद्वा गामयग्ना द्वा अवस्थामी द्वा अगणिझामिए अगणिसृमिए अगणिपिणामिए द्वांत्रं गर्भते नहते व्चते विष्टुतं जाव एवांमव गोमाल मस्तिशुंत सम वटाए, मर्गारगमिन निमिर्ता ह्यते जाव विष्टुते जारे, न रुदेण अज्जा तृस्म गोमाल मस्तिशुत्त धम्मियाए पहिचोएट, पहिचोहता धम्मियाए पहिचाएणा पहिचाएणा पहिचोहत धम्मियाए पहिचारणा पहिचारण

किया। गोशाल दॉत पीसता रहा और मुनियों का कुछ भी न कर सका तत्र गोशालके बहुत से शिष्य म. महावीर के अनुयायी हो गये और कुछ गोशाल के ही अनुयायी रहे। पीछे गोशालक को अपने कार्य पर पश्चात्राप हुआ। वह मर कर अच्युत स्वर्ग, गया : ।

भगवती सत्र के गोशालविषयक लम्बे प्रकरण का यह सार है । जैन प्रन्थ होने से इसमे गोशालक के साथ कुछ अन्याय हुआ हो, यह बहुत कुछ सभव है, परन्तु यह कदापि सम्भव नहीं है कि इसमे म. महावीर की शान के खिलाफ कुछ कहा गया हो। फिर भी भक्त लोगों की दृष्टि में उन की शान के खिलाफ कुछ मालूम हो तो उसे स्वाभाविक वर्णन समझना चाहिये। दिगम्बर लोग इसे नहीं मानते, परन्तु यह किसी भी तरह सम्भव नहीं है कि श्वेताम्बर छोग म. महाबीर का अपमान करने के लिये यह कथा गढ डार्छे। श्वेताम्बर भी म. महावीर के उतने ही भक्त हैं जितने कि दिगम्बर । इसिलिये अगर वे कोई किल्पत बात लिखें तो वह ऐसी ही होगी जो म. महावीर का महत्व बढावे | अगर महत्व घटानेवाली मनुष्योचित स्वाभाविक घटना लिखी गई है तो समझना चाहिये कि वह सत्य के अनुरोध से लिखी गई है। खैर, गोगालक प्रकरण में निम्नालिखित वातें ध्यान देने लायक हैं।

(१) श्रावस्ती नगरी के लोग महावीर को भी जिन समझते हैं और गोशालक को भी, इससे माल्य होता है कि दोनों की वाह्य विभूति आदि में कोई ऐसा अन्तर न था जैसा कि शास्त्रों में अतिशय आदि से कहा गया है; अन्यथा जन-साधारण भ्रम में न पड़ते।

[२] इस प्रकरण में म. महाबीर की बातचीत से दिब्यध्विन आदि का वर्णन विरुद्ध जाता है। इच्छारहित वाणी [जो कि केवल्ज्ञान के स्वरूप की बनाये रखने के लिये कल्पित की गई है] आदिका स्पष्ट निरोध है।

[३] गोशालक कहता है कि देव असुरोमें तेरा धर्म-गुरु मेरी निन्दा करता है। इससे माछ्म होता है कि देव असुर एक जाति के मनुष्य थे। स्वर्ग के देव यदि म. महात्रीर के पास आते होते तो गोशालक की हिम्मत ही न पडती कि वह म. महावीर के पास आता या उनसे विरोध करता । यह हो नहीं सकता कि स्वर्ग के देव गोशाल के पास भी जाते हों. क्योंकि देवताओं से गोशालक का असली रूप छिपा नहीं रह सकता था। केवली और नीर्थंकर कैसे होते हैं, यह वात निदेह आदि के परिचय से देनताओं को माळ्म रहती है । देवता आते होते तो गोशालक यह भी नहीं कह सकता था कि गोशालक मरकर देव होगया है, मै तो उदायी हूं, क्योंकि उसके वक्तन्य के विरोध में देवता सारा भडाफोड़ कर सकते थे । इस-के अतिरिक्त देवताओं की उपस्थिति में गोशालक मुनियो को भस्म कर दे, म. महाबीर पर भी छेड़्या छोड़े, और देवता कुछ भी न कर सकें, यह असम्भन है। इसल्ये माळ्प होता है कि देव शब्द का अर्थ स्वर्ग के देव नहीं किन्तु नरदेव और धर्मदेव हैं। भगवतीसूत्र १ में पॉच तरह के देव वतलाये हैं- भव्य द्रव्य देव, नरदेव, धर्मदेव, देत्राधिदेव, भावदेव । जो मनुष्य या तिर्थञ्च देवगति

१ रतिविधा प मते देवा पण्णता? गीममा पचविधा देवा पण्णता न जहा विषद्भ देवा, गर्भ देवा, धम्मदेवा देवाचिदेवा मावदेवा य । म० १२ ९ ४६ १

के योग्य कर्म करता हो अर्थात् जिसके विषय मे छोग यह कल्पना करें कि यह मरकर देवगित में जायगा वह मन्यद्रश्यदेव है । राजा आदि श्रेष्ठ पुरुप नरदेव हैं । साधु छोग धर्मदेव हैं । अरहत देवाधिदेव हैं, और स्वर्ग आदि के देव माबदेव हैं । गोशालक अपने को देवाधिदेव मानता है इसिलेये वहाँ प्रारम्भ के तीन देव ही छेना चाहिंगे । नरछोक में देवताओं का जहां भी वर्णन आता हो वहां भावदेव को छोडकर बार्का देव छेना चाहिंगे ।

- (४) गोशालक आक्रमणकारी विचार म. महाबीरको केवलज्ञानसे नहीं, किन्तु आनन्द मुनिसे माल्म होते हैं, इसके बाद वे गौतम आदिको चुप रहनेका सन्देश मेजते है। केवलज्ञानसे यदि यह वात जानी जासकती तो म. महावीरने गौतम आदिको महीनों पहिले ही यह सूचना दी होती और सर्वानुभूति और सुनक्षत्रका तो सख्त आज्ञा दी जाती कि वे बिलकुल चुप रहे, अथवा वे बाहर भेज दिये जाते जिससे वे मरनेसे बचजाते। यदि कहा जाय कि उनका भवितन्य ऐसा ही था तव तो महात्मा महावीर को बिलकुल चुप रहना चाहिये था। गौतम आदिको चुप रहनेका मन्देश भी क्यो भेजा !
  - (५) श्रात्रस्तींके लोग कहते हैं कि कोष्टक चैत्य में (इससे देविनिर्मित समवगरणका भी अभाव सिद्ध होता है) दो जिन आपसों छडते हैं। लोग दोनों को ही जिन समझते हैं। क्या उन्हें माळ्म नहीं कि महात्मा महावीर तो त्रिकालित्रलेकिकी वात बताते है जब कि गोशालक नहीं वता पाता। इससे भी माळ्म होता है कि केवलज्ञान उच्चतम श्रेणीका आत्मज्ञान है जिसे साधारण

छोग नहीं समझते । वह त्रिकालित्रलोकका ज्ञान नहीं है जिसकी जॉच शीव्रतासे हो जाय । इस प्रकारके वर्णन गास्त्रोंमें और भी मिलेंगे और गमीरतासे विचार किया जाय तो वास्तविक वात समझने मे देर नहीं लगेगी ।

### [ सर्वज्ञम्भन्य ]

सर्वज्ञम्मन्य शब्दका प्रयोग अनेक जगह हुआ है। सर्वज्ञम्मन्य का अर्थ है "सर्वज्ञ न होकरके भी अपने को सर्वज्ञ मानने वाला"। ऐसा मनुष्य वहीं हो सकता है जिमके पास सर्वज्ञता न होने पर उसके समान भान कराने वाली कोई चीज हो। विद्वानोंके लिये ही यह शब्द प्रयुक्त होता है और ऐसे विद्वानोंके लिये जो मिथ्याज्ञानी हैं। इससे माल्म होता है कि जो मिथ्याज्ञानी हैं और अपने को ज्ञानी समझते हैं वे सर्वज्ञम्मन्य हैं, किन्तु जो सम्यग्ज्ञानी हैं वे सर्वज्ञ हैं।

जिस समय महात्मा महावीरकी वन्दना की सब छोग जाने छगे तब इन्द्रभूति गौतमको आश्चर्य हुआ कि सर्वज्ञ तो मैं हूँ, फिर ये देव किसकी बदना को जाते हैं र दूसरा सर्वज्ञ कीन है र मैं उसे परास्त करूँगा। गौतम सर्वज्ञ भछे ही न हों परन्तु इस में सन्देह नहीं कि ने अपने को सर्वज्ञ समझते थे। अगर उस समय सर्वज्ञताका सम्बन्ध विद्वत्तासे ही न होता तो गौतम अपनेको सर्वज्ञ कभी नहीं समझ सकते थे। हां, अगर उनको विभङ्गाविध होता, और उससे वे त्रिछोक और त्रिकालका थोडा बहुत ज्ञान करते होते और फिर वे अपनेको सर्वज्ञ मानते तो हम कल्पना करते कि सर्वज्ञताका अर्थ त्रिकालित्रछोक का पूर्ण ज्ञान है। सर्वज्ञम्मन्यताका

कारण सर्वज्ञाभासता है और सर्वज्ञाभासता अगर विद्वत्ताके क्षेत्र की चीज है तो सर्वज्ञता भी विद्वत्ताके क्षेत्रकी चीज है, दोनों मे सिर्फ सत्य और मिध्याका अन्तर हो सकता है, दोनोंके क्षेत्रका प्रचलित भेद नहीं हो सकता। मतलव यह है कि मिध्याशास्त्रोंके ज्ञानी को ही सर्वज्ञमन्य कहना इस बातकी नियानी है कि सत्यशाखों के विशेपज्ञाता ही सर्वज्ञ हैं।

### [ सर्वविद्याप्रभृत्व ]

दिगम्बर सम्प्रदाय में केवलज्ञान के जो अतिशय बताये गये है, उन मे एक सर्विविद्याप्रमुख भी है। इस से माळून होता है कि तीर्थंकर केव की सर्विविद्याओं के प्रमु होते हैं अर्थात् वे सव र्शास्त्रों के विद्वान होते हैं। अतिशर्त्रों के वर्णनमें इस वात पर कुछ विवेचन किया गया है । यहाँ सिर्भ उस तरम सकेत कराया गया है। ( सर्वज्ञ-चर्चा का उपसहार )

मर्वज्ञत्व के विषय में बहुत कुछ कहा गया है । थोडीमी शास्त्रीय चर्चा और बाकी है। वह चर्चा मैंने इसलिये नहीं की है कि उसका सम्बन्ध प्रमाण के अन्यभेदों के साथ है, इसलिये जब भेदप्रभेदों का वर्णन होगा तब उस हा स्पष्टीकरण होगा। उस से भी सर्वज्ञत्व के ऊगर बहुत प्रकाश पडेगा । श्री धवला में जो दर्शन-ज्ञान के लक्षण, प्रचलित लक्षणों से भिन्न किये गये हैं, उनका खुलासा भी वहीं होगा। यहाँ तो मैं उपसहार-रूप में दो तीन वाते कह देना चाहता हूँ।

कुछ छोग कहेंगे कि सर्वज्ञत की प्रचलित परिभाषा को न मानने से तीर्थंकरों का-ख़ासकर महात्मा महावीरका-अपमान होता है । परन्तु उनको यह भ्रम निकाल देना चाहिये । असम्भव वात को अध्योकार करने में किसी का अपमान नहीं होता । हॉ, अगर इस प्रकार की सर्वज्ञता सम्भव होती और फिर भी मैं कहता कि म. महावीर सर्वज्ञ नहीं थे या जन तीर्थंकर सर्वज्ञ नहीं होते, तब अपमान कहा जा सकता था। परन्तु, यहाँ तो इस प्रकार की सर्वज्ञना ही असम्भव वर्ताई गई है; इसिटिये वह किसी में भी नहीं हो सकती। तब महात्मा महावीर में या अन्य किसी तीर्थंकर में भी कैसे होगी ?

अगर मै कहूँ कि तीर्थंकर में यह शक्ति नहीं है कि वे एक परमाणु को विलक्षल नष्ट कर दें, तो इसका यह अर्थ न होगा कि मैं तिर्थंकर को कमजोर बता रहा हूँ, उनकी अनतवीर्यता में सन्देह कर रहा हूँ, और उनका अपमान कर रहा हूँ । जब किसी मी मत् पर्दार्थ का नाश होना असम्मव है तब परमाणु का भी नाश कैसे होगा थ और जिसका नाश हो नहीं सकता उसका नाश तीर्थंकर भी कैसे कर सकते हैं ? यह कहने में तीर्थंकर का जरा भी अपमान नहीं, इसी प्रकार सर्वज्ञव अगर असम्भव है तो तीर्थंकर में भी वह कैसे होगा ?

कोई कहेगा कि अगर तीर्थंकर सब पदार्थ नहीं जानते तो वे मोक्षमार्ग कैमे वताँयंगे ? तो इसका उत्तर यह है कि तीर्थंकर मोक्षमार्ग के पूर्ण और सत्यज्ञाता हैं, इमिल्ये इस में कोई वाधा नहीं है।

प्राणियों का लक्ष्य सुख है न कि जान । इसल्लिय उन्हें सर्वज्ञल नहीं चाहिये पूर्ण सुख चाहिये । सुख का सम्बन्ध निराकुलता से है न कि अधिक ज्ञान से । जो जितने अधिक पदार्थों की जाने वह उतना ही अधिक निराकुछ हो, ऐसा नियम नहीं है । इसिक्रिये ममस्त जगत् के जाननेकी चिन्ता क्यों करना चाहिये <sup>2</sup> हमें तो सिर्फ सुखोपयोगी ज्ञान की ही आवश्यकता है और उसी की पूर्णज्ञता ही सर्वज्ञता है ।

इस प्रकार प्रचिलत सर्वज्ञता असम्भव होने के साथ अनाव-स्यक भी है। परन्तु इतने से ही खैर नहीं है किन्तु उसने मनुष्य समाज का घोर अहित किया है । पिछछ कई हजार वर्ष से भारत-वर्ष किसी भी क्षेत्र में प्रगति नहीं कर रहा है । दूसरे देश जोकि भारत वर्ष से बहुत पिछडे थे, वे आविष्कारों के मण्डार हो गये। उनने नई बातो की खूव खोजकी है और पुरानी खोजों को खूव आगे बढाया है, उन्हें बालक से युवा बनाया है। परन्तु हमारे यहाँ के विद्वान् ऐसा नहीं कर सके इसका कारण यह नहीं था कि यहाँ बुद्धिमान नहीं थे । थे, परन्तु उज्ञकी बुद्धि केद करदी गई थी । हजार में नवसी निन्यानवे विद्वानों के मन पर ये सस्कार सुदृढ़ छाप लगाचुक थे कि जो कुछ कहना था सर्वज्ञ ने कहदिया है, इससे ज्याद: कुछ कहा नहीं जा सकता, हम लोग सर्वज्ञ हो नहीं सकते, जो ज्ञान नष्ट हो गया है वह आज की ज्ञानतपस्या से आ नहीं सकता। इस प्रकार के सस्कारों को पैदा करनेवाली सर्वज्ञत्वकी यह विचित्र परिभाषा ही है। सभी देशों में सर्वज्ञत्वकी इस विचित्र परिभापा ने नानारूपों में मनुष्य की बुद्धि को कैद किया है, हजारे। वर्ष तक मनुष्य की प्रगति के मार्ग में रोडे अटकाये हैं । आचार और आत्मशुद्धि का रोधक मिध्यात्व या नास्तिकत्व ज्ञान के क्षेत्र में आकर प्रगति के मार्ग में पिशाच वनकर वैठा है और लाखों

## चौथा अध्याय

१८८ ]

विद्वानों को आगे बढ़ने से रोका है। सर्वज्ञत्व के वास्तविक स्वरूपको समझकर हमें अब प्रगति के मार्ग में बढ़ना चाहिये। इससे हम सत्य की रक्षा भी करते हैं, अनावस्यक अन्धविद्यास के बोझ से भी बचते हैं, और प्रगति के मार्ग में स्वतन्त्रता से आगे भी बढ़ते हैं।



# पाँचकाँ अध्याय

## ज्ञान के भेद

## - ARE

## प्रचलित मान्यताएँ

चतुर्थ अध्याय मे मैंने ज्ञानके शुद्ध और सर्वोत्तम रूप ( सर्वज्ञल ) की आलोचना की है। इस अध्याय में ज्ञानके सब भेद-प्रभेदों की आलोचना करना है। ज्ञानके भेदप्रभेदों की शस्त्र-चिकित्सा करू, इसके पहिले यह अच्छा होगा कि मैं इस विषय में वर्तमान मान्यताओं का उल्लेख करदूँ। वे इस प्रकार है.—

[क] ज्ञानके दो भेद हैं—सम्यग्ज्ञान और मिथ्या-ज्ञान। सम्यग्ज्ञान के दो भेद हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष के दो भेद हैं, सकल और विकल। सकल का कोई भेद नहीं, वह केवलज्ञान है। विकल के दो भेद हैं, अवधि और मन:--पर्यय। परोक्ष के दो भेद हैं, मित और रुतत। इस प्रकार सम्यग्ज्ञान के पाँच भेद है। ये प्रमाण कहलाते हैं।

[ ख़ ] मित, रुत और अविध ये तीन ज्ञान अगर मिध्या-दृष्टि के होते हैं तो मिध्याज्ञान कहलाते हैं, इस प्रकार ज्ञान के कुल आठ भेद हैं।

[ ग ] केत्रल्ज्ञान का वर्णन चौथे अध्याय में होगया। जो इन्द्रियमन की सहायता के विना रूपी पदार्थी को स्पष्ट जाने वह अवधिज्ञान है। और जो इन्द्रियमन की सहायता के विना दूसरे के मन की बात स्पष्ट जाने वह मन पर्यय ज्ञान है। ये तीनों ज्ञान आत्ममात्र-सापेक्ष हैं।

- [घ] अविधिज्ञान का विषय तीन लोक तक है और मन:पर्यय का सिर्फ नर-लोक ।
  - [ इ ] मन पर्यय ज्ञान सिर्फ मुनियों के ही हो सकता है।
- [च] इन्द्रिय और मन से जो ज्ञान होता है उसे मित-ज्ञान कहते हैं। उसके ३३६ मेद हैं तथा और भी मेद हैं।
- [ छ ] एक पटार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है उसे इरुत (१) कहते हैं। उसके दो मेद हैं अङ्गवाद्य और अङ्ग-ं प्रविष्ट ।
  - [ ज ] सत्र ज्ञानों के पहिले दर्शन होता है।
  - [ झ ] सामान्य [सत्तामात्र के] प्रतिभास को दर्शन कहते हैं ।
  - [ञ ] दर्शन प्रमाण नहीं माना जाता (२)
- [ट] दर्शन के चार भेट हैं। चक्षु, अचक्षु, अविध और केवल । चक्षु से होने वाला दर्शन चक्षुदर्शन है। बाकी इन्द्रियो से होने वाला दर्शन अचक्षुदर्शन (३) है। अवधिज्ञान के पहिले

१- अत्यादो अन्यतरमुवलम त भणति मुदणाण । गोम्मटसार जीवकाड

२- पुतञ्च (व्यवभायि) विशेषण अज्ञानरूपस्य व्यवहारवृराधौरेयतामना-दधानस्य सन्मात्रगोचरस्य स्वसमयप्रसिद्धस्य दर्शनस्य प्रामाण्यपराकरणार्थः । रवाकरावतारिकाः।

३- अनुधु दर्शन शेषेन्द्रिपविषयम् ।

तत्त्वार्थं मि. टी. २-९ /

होनेवाला दर्शन अवधि-दर्शन है। केवलज्ञान के साथ होनेवाला दर्शन केवलटर्शन है।

- ( ठ ) मतिज्ञानके पहिले चक्षु अथवा अचक्षु दर्शन होता है।
- ( ह ) रुत और मन पर्यय के पहिले दर्शन नहीं होता, ये जान, ज्ञानपूर्वक होते हैं।
- [ ढ ] त्रिभगावधि के पहिलें भी अवधिदरीन नहीं होता है (१) मिंध्यादृष्टियों को जो अवधिज्ञान होता है उसे विभंगावि कहते हैं ।
- [ गा ] इन्द्रिय प्रत्यक्ष को सान्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते है और वह मतिज्ञान का भेद माना जाता है। अवधि आदि पारमा-र्थिक प्रत्यक्ष हैं।
- [त] प्रत्येक ज्ञान चाहे वह मिथ्या भी हो--स्वपर-प्रकाशक अर्थात् अपने और पर को जानने वाळा होता है। (२)
- [ था ] प्रमाण के एक अश को नय कहते हैं । यह द्रव्य (सामान्य) अथवा पर्याय (विशेष) दृष्टि से वस्तु को जानता है
- (द) नय के सात भेद हैं। और विस्तार से असंख्य भेद हैं।
  - ( ध ) मिथ्या-दृष्टियों की पूर्ण रुरुंतज्ञान प्राप्त नहीं होता ।

१- अवधिदर्जन तु सम्यग्द्रष्टेरित न मिथ्यादुष्टं । तत्त्वार्थ सि टी. २-९

२- सावत्रसेयापेक्षायां प्रमाणामासनिहव । वहि प्रमेयापेक्षायां प्रमाण तन्निम च ते । आप्तमीमासा । ज्ञानस्य-प्रामाण्याप्रामाण्ये अपि वहिर्थापेक्षयेव न स्त्ररूपापेक्षया, लघीयस्च्यरीका ।

### ( दिवाकरजी का मतभेद )

ये सब मान्यताएँ बहुप्रचलित और निर्विवाद मानी जाती हैं। इनके विषय मे विद्वानों का भी यहीं विचार है कि ये म. महावीर के समय से चली आरहीं है। परन्तु विचार करने से माल्यम होगा कि इन में बहुत गड़बडाध्याय हुआ है। इतना ही नहीं. किन्तु बहुत से प्राचीन आचार्यों ने इन मान्यताओं के विरुद्ध भी लिखा है। माल्यम होता है कि उनका विचार यही था कि "जो बुद्धिगम्य हो और सचा सिद्ध हो वहीं जैनधर्म है। परम्पराके लिन्नभिन्न तथा विकृत होजानेसे महात्मा महावीरके शासनमें भी विकार आगया है। तर्क ही उस विकार को दूर कर सकता है।"

श्री सिद्धसेन दिवाकरने केवल्ज्ञान और केवल्दर्शनके विषयका जो नया मत निकाला था उसकी चर्चा सर्वज्ञनके प्रकरणमें होचुकी है। परन्तु उनने दर्शन और ज्ञानका स्वरूप भी बदला है और चक्षुदर्शन अचक्षुदर्शनके लक्षण भी बदले है। इस प्रकार बहुत परिवर्तन कर दिया है। उनका वक्तव्य यह है।

सामान्य ग्रहण दर्शन है, और विशेष ग्रहण ज्ञान है। इस प्रकार दोनों द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय का अर्थ ज्ञान (१) है। ये दोनों उपयोग एक दूसरेको गौण करके जानते हैं। अर्थात् दर्शनमें गौण रूपसे ज्ञान रहता है और ज्ञानमें गौण रूपसे दर्शन रहता है। इसिटिये दोनों प्रमाण हैं। वस्तु सामान्य-विशेषात्मक

१- ज सामण्णगाहण दसणमेय त्रिमेमिय णाण । दोण्हांव णयाण एमो पाटेक्क अधपञ्जग्ञो । सम्मातितर्क २-१ ।

है। अगर दर्शन सामान्य-विशेषको न जानेगा और ज्ञान सामान्य विशेषको न जानेगा तो अवस्तु को विषय करनेसे दोनों अप्रमाण हो जावेंगे (१)। ज्ञान और दर्शनका भेद मनःपर्यय ज्ञान तक ( छप्रस्थके ) है। केवलीके ज्ञानंदर्शनका भेदे नहीं हैं (२)। सच तो यह है कि दर्शनभी एक प्रकारका ज्ञान है। दूर रहकर जाने गये ( अस्पृष्ट ) पदार्थों के अनुमान-भिन्न ज्ञान को दर्शन कहते हैं (३)। अनुमानको दर्शन नहीं कहते। चक्षुरिन्द्रियको छोड कर बाकी इन्द्रियोंसे दर्शन नहीं होता, क्योंकि वे प्राप्यकारी है। मनसे होने वाले दर्शन को अचक्ष दर्शन [४] कहते हैं। इसीप्रकार सम्यग्दर्शन भी एक प्रकारका ज्ञान ही है (५)।

<sup>&</sup>gt; - द्व्यद्विओं वि होज्य दसणं पञ्जवद्विओ हो । उवमामियाईमाव पर्डुच्च णाणे उ विवरीय २ -२ । दर्शनंऽपि विशेषांशो न निवृत्तः नापि काने मामोन्यांशः । टीका । निराकारमाकारांपयांगा तृपसर्जनीव ततदितराकारो स्वविषयावमासकत्वेन प्रवर्तमाना प्रमाण न तु निरस्तेतगकारो, तथाभूत वरतुरूपविषयामावेन निवि-ययत्या प्रमाण वानुपपत्तोरितराकाविकंतकाशरूपोपयोगसत्तानुषत्तेश्च ।

२- मणपःजव णाणतो णाणस्स य दरिसणस्स य विसेसी । केवलणाण पुण दमण ति णाणं ति य समाण। स॰ २-३।

जाण अपुटं अविसए य अत्थन्म दसण होइ । मोत्रण लिंगओ ज
 अणागयांक य विसएसं।
 सर्वप्र० २-२५

४- अस्पृप्टेऽर्थसेपे'चधुपाँ य'उदेतिं प्रत्यय'स चर्धुर्दर्शन'ज्ञानेमेवं' सर्ते ् इन्डियाणामविषये च परमाण्वादौ अर्थे मनसा ज्ञानमेव सद अचशुर्दर्शनम् ५ म०प्र०टीका २ २५ ।

५- एव जिणपण्णते सद्दहमाणस्य भावओ भावे । पुरिसस्सामिणिवोहे दसण सदी हवड जुत्तो । स॰प्र २-३२ 1

दिवाकरजिक इस वक्तव्यसे कहना चाहिये कि उनने पुरानी मान्यताओं में खूब परिवर्तन किया है।

[१] ज्ञान, दर्शन और सम्यग्दर्शन ( सम्यक्त्व ) को उनने एकही वनादिया है जनकि ये जुदे जुदे माने जाते हैं।

(२) ६ ईान और ज्ञान दोनोंको उनने सामान्य-विशेष-विषयी माना है। तथा दर्शनका द्रव्यार्थिक नयसे और ज्ञानका पर्यायार्थिक नयसे सम्बन्ध जोड दिया है।

(३) स्पर्शनादि इन्द्रियोंसे उनने दर्शन नहीं माना ।

अर्थज्ञान के पहिले निर्विकल्पक प्रतिमास बौद्ध वेगेपिक (१) आदि अनेक दर्शनों ने माना है; परन्तु सभी लोग उसे ज्ञानरूप ही मानते हैं। ज्ञानसे भिन्न सत्ता सामान्य का प्रतिमास समझ में भी नहीं आता। केवल सामान्य या केवल विशेष को जैन लोग विषय-रूप नहीं मानते इसिलेये ज्ञान-दर्शन को जुदा जुदा समझना ठींक नहीं मालूम होता। इसके अतिरिक्त ज्ञान से भिन्न अगर दर्शन को भ्यंकार कर लिया जाय तो सभी दर्शन एक सरींखे हो जॉयँगे, उनमें विषय-भेड विलकुल न होगा। क्योंकि सभी में सत्ता सामान्य का प्रतिभाम है।

ये सत्र ऐसी समस्याएँ थीं जिनका प्रचिटन मान्यता से ठीव टीक नमाधान नहीं होता था । इसिटिये दिवाकरजी ने इन परि

१- चर् भयोगापन तर पट राजागर घट प्रावितिमिष्ट बान न सम्मवित् पूर्वे नेराराज्य घटन्योदर्शनानामात् । जिसेष्ठवृद्धी विशेषपानानस्य काग्णवात् तथा च प्रथमनो पट्यटनपोग्यशिक्षणानामोत्स्य बान जायने तद्य निवितन्त्रसम्। सि० मृत्तान्दी ५८

भाषाओं को बदल दिया। जब दर्शन भी ज्ञानरूप सिद्ध हो गया तव ज्ञानके भेदरूप नयोंके साथ सम्बन्ध जोडने में भी कुछ विशेष आपत्ति न रही। बल्कि उससे कुछ स्पष्टता मालूम होने लगी।

अचक्षुदर्शन मनका दर्शन ही क्यों लिया, इसका ठांक कारण बतलाना कठिन है, परन्तु सम्भवतः ये कारण हो सकते हैं —

- (१) यदि सब इन्द्रियों से दर्शन माना जाय तो जिसें प्रकार चक्षुरिन्द्रियके दर्शन को चक्षुदर्शन कहते है उसी प्रकार स्र्शन इन्द्रिय के दर्शन को स्पर्शनदर्शन कहना चाहिए।
- (२) दूरसे किसी पदार्थ को विषय करने पर उसका दर्शन माना जाता है। चक्षु और मन इन दोनों से दूर से वस्तुका प्रहण होता है इसिंछए इन दोनों से ही दर्शन हो सकता है। स्पर्शन आदि इन्द्रिया तो बस्तुको छूकरके जानतीं हैं इसिंछिये उनका दर्शन नहीं कहा जा सकता।

दिवाकरजी के इन परिवर्तनों से इतना तो माछ्म होता है कि डेढ हजार वर्षके पहिलेके उपल्ब्य वाड्मयको दिवाकरजी तीर्थकरोक्त नहीं मानते थे अर्थात् उसको इतना विकृत मानते थे कि सल्यान्वेपीको उसकी ज्राभी पर्वाह न करना चाहिए। इसलिए दिवाकरजीने निर्दंद होकर परिवर्तन किया है। दिवाकरजीके इस प्रयत्नेस जैनवाड्मय की बुटियाँ, भी माछ्म होतीं हैं। इससे सर्वज्ञकी परिभाषाके ऊपरभी अञ्यक्तरूप में कुछ प्रकाश पडता, है।

दिवाकरजीका,यह विचारस्वातन्त्र्य आदरकी वस्तु है। फिरभी उनके प्रयत्नसे समस्या पूर्ण नहीं हुई। निम्निट्छिबित समस्याएँ खडी रहीं या खडीं होगई। १--द्रव्यार्थिक नय तो वस्तुके सामान्य अंश को ग्रहण करने वाला विकल्प है। उसका सम्बन्ध निर्विकल्पक दर्शन के साथ कैसे हो सकता है !

२-यदि दर्शनोपयोग और सम्यग्दर्शन, ज्ञान के अन्तर्गत है तो इनके घातके लिये दर्शनावरण और दर्शन-मोह ये जुदे जुदे कर्म क्यों है!

र-- इसर्थोंके दर्शनपूर्वक ज्ञान होता है। यदि स्पर्शन आदि इन्द्रियों से दर्शन न माना जायगा तो स्पर्शन, रसन आदि प्रत्युक्ष, दर्शनपूर्वक न होंगे। इस प्रकार इसस्यों के भा दर्शनपूर्वक ज्ञान न हो। ।

8-अप्राप्यकारी इन्द्रियों ( चक्षु और मन ) से होने वाले अर्थावप्रह के पहिले व्यञ्जनावप्रह नहीं माना जाता । इससे मालूम होता है कि वे एकदम व्यक्त ज्ञान करा देती हैं, तब उन्हें दर्शन की क्या जरूरत है ? और जहां व्यञ्जनावप्रह की आवश्यकता है वहां दर्शन भी क्यों न मानना चाहिये ?

५—यदि अचक्षुर्दर्शनका अर्थ मनोदर्शन होता तो उसे अचक्षुर्दर्शन इस गन्द से क्यों कहा गया ? मनोदर्शन क्यों न कहा ! अचक्षु गन्द से चक्षु से भिन्न इन्द्रियों का ज्ञान होता है न कि अकेट मन का।

दिवाकरजी के साम्ने इस प्रकार की समस्याएँ खडी होने का यह म्तलव नहीं है कि उनने जो पुरानी परम्परा में दोय निकाल ये उनका परिहार हो गया । इससे सिर्फ, इतना ही सिद्ध हुआ कि पुरानी मान्यता भी सटोष है और दिवाकरजी की मान्यता भी सदोष है।

#### अन्य मतभेष

दर्शन ज्ञानकी समस्या सुलझानेका प्रयत्न सिर्फ दिवाकर जीने ही नहीं किया किन्तु अन्य लोगोने भी किया है। सिद्धमन गणीने अपनी तस्वार्थ टीकामें इन मतींका उल्लेख किया है और उनक खण्डनकी भी चेष्टा की है।

प्रथम मत्मेद— निराकारका अर्थ निविकत्य और साकारका अर्थ सिवकत्य करना ठीक नहीं, क्योंकि इससे वेतवहर्द्धन इक्तिहीन होजायगा और मनःपर्ययमे भी दर्धन होगा। उनमें चटाटि सामान्यका प्रहण होनेपर भी जान ही हुआ न कि दर्धन। इसिटिए आकारका अर्थ टिंग फरना चाहिए। किंग्य, मधुर आदि द्यान इम्दादिकमें जहाँ माहा पटार्थोसे भिन्न किसी लिगमे अथवा प्रावन अभिन किसी साधकसे जो उपयोग हो वह माकार उपयोग है। जो टिंगसे भिन्न साक्षात् उपयोग हो वह अनावार है इससे प्रोंक दोनों दोगों का परिहार होजायगा (१)।

सि० गणीका उत्तर [२] तुग्हार यह फड़ना टीफ नहीं. है।

१- माशासनाशासीर्वश्वेतन्द्रसंनेपानसभावः प्रमानि सगः प्रयोदि स दर्शनप्रसद्धः तर्पादि पानिनः साल्यमर्वादेशि शालेस कर दर्शनामः । करणप्र वाधि लिगम्, लिपसप्रसदिगादादिषु पर्णातिन पानाधीत्रकान गर्णवर्षे क ना माध्येनोप तेमः र माश्रमः य प्रतिन कित्व माध्या मीजाकागः एव नित पूर्वद दीपप्रस्विति सर्वति ।

तुमने केवल-दर्शनमें जो शक्तिका अभाव वतलाया है वहाँ शक्ति शब्दका क्या मतलव है । यदि विशेष विपयके परिच्छेदको शक्ति कहते हो तो केवलदर्शनमें असका अभाव हमें मज्द है । यदि शक्तिका अर्थ सामान्य अर्थका ग्रहण है तो उसे दर्शन ही न कहसकेंगे क्योंकि उससे फिर क्या देखा जायगा ? मन पर्यय दर्शनकी वात तुमने आगमके अज्ञानसे कही है । आगमेंम चार ही दर्शन वतलाये हैं । यहाँ हमें आगमानुसार वात करना है । अपनी अक्षके नमृने नहीं वतलाना है । भगवतीमें मन पर्याय ज्ञानीके दो या तीन दर्शन ही वतलाये गये हैं, अवधिज्ञानवालके तीन और अवधिज्ञानरितके दो । इसलिए मन पर्यायमें दर्शन नहीं होसकता ।

यहाँ गणीजीने आगमकी दुर्हाई और वुद्धिकी निन्दा करके अपनी अन्यश्रद्धाका परिचय दिया है और विरोधी को दवाना चाहा है; परन्तु इससे विरोधीका खण्डन नहीं हुआ, उसका मतमेट खडा ही रहा है।

नौद्धदर्शनमें प्रसक्षको निर्विकल्पक कहा है विरोधीका मत भी उसी तरहका माछम होता है।

ततोऽभिलिषतमेव सद्गृहीतं स्यान् । अय सामान्यार्थप्रहणं ज्ञेष्ट्रायभावदेषायते ततस्तस्य दर्जनार्थतेवानुपपन्ना स्यान् । किं हि तेन दृह्यते १ यदस्युक्त मन पर्याय दर्शनप्रसङ्गः इति तदागमानववोधादयुक्तम् । नद्यागमे मनःपर्यायदर्शनमस्तिः, चतु-विधदर्शनथ्रवणान् । आगम श्रसिद्ध चेहोपनिवष्यते न स्वमनिपिका प्रतन्यते इति । मन पर्याय ज्ञानिनो हि मगवत्यामार्शाविषोद्देशके (श ८, उ २. मृ. ३२१) द्वे-र्याण वा दर्शनान्युक्तानि अतो गन्यते यो मनःपर्यायविद्वधिमास्तस्य त्रयमन्यस्य द्वाम् अन्यया त्रयमेवामवित्यत् । तत्रागमप्रसिद्धस्य व्याख्या व्रियते । निर्विकल्योऽ-थोऽनाकारार्थयहर्शन तिन्विकल्योऽन्थोऽनाकारार्थयहर्शन तिन्विकल्यक्तम् । अतो न मन पर्यायदर्शनप्रसगः। त टी २-९

दूसरा सतभेद — ज्ञान दर्शनसे मिन्न बिल्कुल निर्विकल्पक उपयोग अलग होता है । विग्रह गतिमें जबिक ज्ञान दर्शन सम्भव नहीं है उस समय वह उपयोग रहता है। भगवतीमें भी द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चरणा, वीर्य, इसप्रकार के आत्माष्टकमें उपयोग को ज्ञान दर्शनसे जुदा बतलाया [१] है।

सि० गणिका उत्तर — विग्रहगितमे छिन्ध-रूप ज्ञान दर्शन रहता है, और भगवतीमें यह साफ छिखा है कि उपयोगात्मा ज्ञानरूप या दर्शनरूप होता है। इस प्रकार स्पष्ट सूत्र होने पर भी हम नहीं समझते कि मोहसे मिलन बुद्धिवालों को ये बातें कहाँसे सूझतीं [२] हैं।

तीसरा मतभेद—-आत्माके मध्यमें आठ प्रदेश ऐसे हैं जो कर्मसे नहीं ढॅकते, उनका चैतन्य भी अविकृत रहता है। उसे उपयोगका एक स्वतन्त्रभेद मानना चाहिये।

सि० गणीका उत्तर—इसका उत्तर दूसरे मतभेदके उत्तरसे हो जाता है (३)।

१- ननु च ज्ञानदर्शनाभ्यामर्थान्तरभृत उपयोगोऽस्त्येकान्तनिर्विकल्य । एव - च विम्रहगतिप्राप्ताना ज्ञानदर्शनोपयोगासम्भवेऽपि जीवलक्षणव्याप्तिरन्यथा छ्रव्या-पक लक्षण स्यात् । आगम एवोपयोगात्मा ज्ञानदर्शनव्यतिरिक्त उक्त । भगवत्या द्वादश शते द्रव्यकषाययोगोपयोगज्ञानदर्शनचरणवीर्यात्मानोऽष्टे। भवन्ति ।

२ 'जस्स उवयोगाता तस्स नाणाया वा दमणाया वा णियमा अिख' एवसूत्रेऽतिस्पष्टेऽपि विभक्ते न विद्य कुत इदन्तेषाम्मोहमर्लोमसिथयामागतम् ।

३ एतेन कर्मानावृतप्रदेशाष्टकाविकृतचैतन्यसाधारणावस्थापयागभेद प्रन्य-स्तोऽवगतन्यः ।

चौथा मतभेद— वर्तमान कालको विषय करनेवाला और सत्यदार्थोको प्रहण करनेवाला दर्शन है और त्रिकाल को विषय करनेवाला ज्ञान है।

सि॰ गणीका। उत्तर—यह ठांक नहीं। है वर्तमानकाल सिर्फ़ एक समय रूप होने से इतना छोटा है। कि उसका विवेचन नहीं हो सकता (१)।

ये चारों मतभेद ठीक हैं या नहीं टह में नहीं कहना चाहता और गणीजी के उत्तर कितने प्रवल हैं यह बतानेकी भी जरूरत नहीं है। हमें तो िसर्फ इतना समझना चाहिये कि झान दर्शनकी समस्या अधूरी रही है। उसकी प्रचलित मान्यता को सदोष समझ कर उसको ठीक करने के लिये अनेक जैनाच येंने अपनी अपनी कल्पनासे कसरत कराई है।

अभी तकके मतमेद श्वेताम्बर सम्पटायमे प्रचलित हैं परन्तु यह विषय सम्प्रदायातीत है इसल्यि इन्हें जैनशास्त्रोका ही मतमेद कहना चाहिये। परन्तु इसका यह मतल्ब नहीं है कि दिगम्बर शास्त्रोमें मतमेद हैं ही नहीं। यहाँ एक मतमेद उपस्थित किया जाता है।

आलापपद्धतिमें (२) प्रमाणके दो मेद कहेगये हैं। सनिकल्प

१ अपरे वर्णयित-वर्तमानकालिवय सदर्घमहणःदर्शनम् , त्रिकालिवय साकार नानभिति, एतदापिवार्तम् वर्तमानस्य परमानिस्द्धः समयरूप-वाद्विचनाभावः ।

२ तद्वेधा सिवकल्पेतरभेदान् । सिवकल्प मानस नचतुर्विधम मितरहताव-धिमनः पर्ययरूपम् । निविकल्प मनोगहित - केवल्रज्ञान । इति प्रमाणस्य व्युत्पत्ति म द्वेधा सिवक्तम्य निविकल्पमेदात् इति नयस्य व्युत्पत्ति ।

आग निर्विकलप । सिवकलप मानिसिक है । उसके चार भेट है मित, इस्त, अवधि और मन पर्यथ । निर्विकलप मनरिहत है, वह केवलज्ञान है । इसीप्रकार नयके भी दो भेट हैं सिवकलप और निर्विकला।

देवसेन सूरिके इस वक्तव्यसे निम्निलिखित बाते सिद्ध होतीं है। (१) अवधि और मन पर्यय ज्ञान, इन्द्रिय और मनकी सहायता विना माने जात हैं परन्तु यह प्रचलित मान्यता ठींक नहीं है। अवधि और मन पर्ययमी मित रुरुनके समान मानिसक है। यह मैं कह-चुका हूँ कि नन्दीसूत्रमें केवल्जान को भी मानिसक प्रसक्ष कहा है।

- (२) केवलज्ञान निर्विकल्प है इससे माल्यम होता है कि केवलज्ञान केवदर्शनसे पृथक् नहीं है। अर्थात् वह त्रिकालित्रलोकके पदार्थीको भेद रूपसे विषय नहीं कर सकता।
- (३) नयके भेट निर्विकल्प सिविकल्प हैं। इससे माल्स होता है कि सिद्धसेन दिवाकरने जिसप्रकार दर्शनज्ञानका सम्बन्ध द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिकके साथ लगाया है उसीप्रकार देवसेन भी लगाना चाहते हैं।

यदि विकल्प शन्दका अर्थ 'भेद ' कियाजाय तो समस्या और जटिल होजाती है 'उस समय निर्विकल्पका अर्थ होगा अभेदरूप ज्ञान । तव तो केवल्ज्ञान, वेदान्तियोकी या उपनिषदोंकी अद्वैतमावना-रूप होजायगा । वह त्रिलोकत्रिकालको जाननेवाला न रहेगा । इसके अतिरिक्त नयोंका 'निर्विकल्प' नामक भेट न वन सकेगा । र्याद विकन्य शब्दका अर्थ सकन्य-विकल्य किया जाय तो वारहेद गुणस्थान में जब कि एकच जितके शुक्रव्यान होता है निर्विकन्य ज्ञान मानना परेगा क्योंकि वहाँ न तो कोई कथाय रहती है. न ज्ञानमें उच्छता रहती है। वह निर्विकन्य समाविकी अवस्था है। परन्तु वहाँ केवछज्ञान नहीं होता, इसिटिये केवछज्ञानसे निज इतोंको मी निर्विकन्य मानना पड़ेगा।

### श्रीघवल का मत

दिगम्बर सम्प्रदाय में मब म महान् और पूज्य प्रन्थ श्रीघवल माना जाता है । श्रीचवल के मनको णिइले अनेक प्रथकारोंने न लिद्धान्तमन कहा है । लबीयलय के टांकाकार अभयचंद्र सूरि और इच्चमप्रहके टांकाकार बहादेव ने इस नतका उल्लेख किया है । जैन-बाह्रों की दर्शनहान की चर्चा का यह मत बहुत विचारपूर्ण कहा जा सकता है । प्रश्लोचर के स्व में बहु यहाँ उद्युत किया जाता है ।

प्रश्न-१ जिसके दारा जानने हैं देखने हैं वह दर्शन है, ऐसा कहने पर दोनों ने क्या भेड़ रहेगा '

उत्तर-२ दर्शन अन्तर्भुख है अर्थान् अपने को जानता है उसके चैतन्य करते है। जान बहिर्भुख है वह पर पढार्थ की जानता है उसके। प्रकाश कहने हैं। उनमें एकता नहीं हो सकती।

दृष्यते आपत्रविते विद्यान हायुष्यमान आनदर्गनपी विद्यान स्वात् ।

२ इतिनेन्तः, अन्तर्वितिमुन्त्रेषिद्वप्रशाहभेदिनेन्द्रान्त्र्यपदस्तमान्त्रोग्कतः विगेदारः।

प्रश्न-१ आत्माको और बाह्यार्थ को जो जाने उसे ज्ञान कहते हैं ''--- यह वात जब सिद्ध है तब 'त्रिकालगोचर अनन्त-पर्यायात्मक जीवस्वरूप का अपने क्षयोपश्म से सवेदन करना चैतन्य और अपने से भिन्न बाह्यपदार्थों को जानना प्रकाश यह बात कैसे वन मकती है <sup>2</sup> इसल्थि ज्ञानदर्शन मे भेद नहीं रहता।

उत्तर--२ ज्ञानमे जिस प्रकार जुदी जुदी कर्मन्यवस्या है । अर्थात जैसे उसके जुटे जुदे विषय हैं वसे दर्शन में नहीं है ।

ग्रश्न- ३ आत्माका और पर पटार्थ का सामान्य ग्रहण दर्शन ओर विशय ग्रहण ज्ञान, ऐसा क्यो नहीं मानते ?

उत्तर-४ किसी भी वस्तुका प्रतिभास हो उसके सामान्य और विशेष ये दोनों अश एक साथ हीं प्रतिभासित होगे। पाहिले अकेले सामान्य का और पाँछे अकेल विशेष का प्रतिभास नहीं हो सकता।

प्रश्न-- (५) एकही समय में वस्तु सामान्य विशेष रूप प्रति-मासित भल्ने ही हो, कौन मना करता है <sup>2</sup>

१ त्रिकालगोचरानन्तपर्यात्मकस्य जीवस्वरूपस्य स्वक्षयोपशमवशेन मवेटन नेतन्य स्वतोन्यतिरिक्तवाद्यार्थावगति प्रकाशः इति अन्तर्वहिर्मुखयोश्चिन्प्रकाशयो-जोनात्यनेनाःमान वाह्यमर्थमिति च ज्ञानमितिसिद्धत्वोदकन्व ततो न ज्ञानदर्शनयोर्मेद

२ इतिचेन्न, ज्ञानादिव दर्शनात् प्रतिकर्मव्यवस्थाऽमावात् ।

३ तहि अस्तु अन्तर्वाद्यमामान्यम्रहण दर्शन विशेषत्रहण ज्ञानम ।

४ इतिचेन्न, सामान्य विशेषात्मकत्य वस्तुना विक्रमेणोपलम्भान् ।

५ सोऽप्यस्तु न कश्चिद्विरोध

उत्तर-१ तत्र तो एक ही समय में दर्शन और ज्ञान दोनों उपयोग मानना पढेंगे। परन्तु 'एक समय में दो उपयोग नहीं हो सकते ' इस वाक्य से विरोध होगा। दूसरी वात यह है, ज्ञान और दर्शन दोनों अप्रमाण हो जावेंगे। क्योंकि सामान्यरहित विद्याप उन्ह काम नहीं कर सकता, इसिट्टिये वह अवस्तु है। इतना ही नहीं, किन्तु अवस्तु का प्रहण भी नहीं हो सकता क्योंकि अवस्तु ने कर्तृकर्मरूपका अभाव है। इसी प्रकार दर्शन भी अप्रमाण हो जायगा, क्योंकि विशेषरित सामान्य भी अवस्तु है।

प्रश्न--२ प्रमाण न माने तो <sup>2</sup>

उत्तर-- ३ यह ठीक नहीं, क्योंकि प्रमाण के अभाव में सारे जगत्का अभाव हो जायगा।

प्रश्न-८ हो जाय!

उत्तर--५ यह मी ठीक नहीं, क्योंकि जगत् अमावरूप उपलब्ध नहीं होता । इसल्यि सामान्यिवशेषात्मक वाह्यार्थ ग्रहण ज्ञान और सामान्य विशेषात्मक स्वरूप ग्रहण दर्शन सिद्ध हुआ ।

१ इतिचेन्न ' हिंद दुवे णिश्च उवजोगा ' इत्यनेन सह विरोधान् । अपि च न ज्ञान प्रमाण सामान्यव्यतिरिक्तिविशेषस्य अर्थिकियाकर्तृत्व प्रति असमर्थत्वतः अवस्तुनो प्रहणान् । न तस्य अहणमपि सामान्यव्यतिरिक्ते विशेषे द्यवस्तुनि कर्तृकर्मरूपामावात् । तत एव न दर्शनमपि प्रमाण ।

२ अस्तु त्रमाणामाव ।

३ इतिचेन्न प्रमाणामावे सर्वस्थामावप्रसङ्गात् ।

४ अस्त्।

५ इतिचेन्न तथानुपटम्मात् । ततः सामान्यविशेषात्मकत्राधार्थप्रहणः ऋ तटान्मकत्त्वरूपप्रहण दर्शनिमिति सिद्धः ।

प्रश्न-१ यदि ऐसा मानोंग तो 'सामान्य प्रहण दर्जन' हैं इस प्रकार क शास्त्रवचन से विरोध होगा।

उत्तर--२ न होगा, क्योंिक वहाँ यह भी कहा है कि 'भावों का आकार न करके'। भाव अथात् बाह्य पदार्थ उनका आकार अर्थान् जुदी जुदी कर्म [विषय] व्यवस्था न करके जो प्रहण है वह दर्शन है। इसी अर्थ की दृढ करने के लिए कहते हैं 'अर्थों की विशेषता न करके' प्रहण करना दर्शन है इसल्प्रिये 'बाह्यार्थ-गत सामान्यप्रहण दर्शन है' ऐसा न कहना चाहिये। क्योंिक केवल सामान्य अवस्तु है इसल्प्रिय वह किसी का कर्म [विषय] नहीं हो सकता। और न सामान्य के बिना केवल विशेष का किमी से प्रहण हो सकता है।

प्रश्न--३ यदि एसा माना जायगा तो दर्शन अनध्यवसाय हो जायगा । इसीलिये वह प्रमाण न होगा ।

उत्तर-- ४ नहीं; दर्शन में बाह्यार्थ का अध्यवसाय न होने

<sup>(</sup>१) तथाच 'ज सामण्ण गहण त दसण ' इति वचनेन त्रिरोध स्थान

<sup>(</sup>२) इतिचेन्न तदा 'मावाण णेव कट्डुमायार' इति वचनात । तद्यथा भावाना बाह्यार्थानामाकार प्रतिकर्मन्यवस्थामकृत्वा यद्भरण तद्दर्गनं । अस्येवार्थस्य पुनरापि दृढीकरणार्थमाह 'अविसेमदूण अष्टे' इति । अर्थान अविगेष्य यद्म्रहण तद्दर्शनं इति न वाह्यार्थगतसामान्यमहणं दर्शन इति आगङ्कनीय, तस्य अवस्तुन कर्मत्वाभावान् । न च तदन्तरेण विगेषो प्राह्मत्वमास्कन्दिन इन्यिन तिम्रसङ्गात् ।

<sup>(</sup>३) सत्येवमनध्यवसायो दर्शन स्यात् ।

<sup>(</sup>४) इतिचेन्न, स्वाध्यवसायस्य अनध्यविमतवाद्यायस्य दर्भनस्त्रादृर्शन प्रमाण मेव ।

पर मी आत्माका अध्यवसाय होता है इसिंछेय वह प्रमाण है ।

अश्व-१आत्मोपयोग को यदि आप दर्शन कहोंगे तो आत्मा तो एक ही तरह का हे इसिल्ये दर्शन भी एकही तरह का होगा। फिर टर्शन के चार भेट क्यो किये 2

उत्तर-२ जो स्वरूपसवेदन जिस ज्ञान का उत्पादक है वह उसी नामसे कहा जाता है। इसिछिये चार भेद होने मे बाधा नहीं है।

दर्शन और ज्ञान की यह परिभाषा श्रीधवलकार की अपनी है या पुरानी, यह कहना जरा कठिन है। परन्तु श्रीधवलके पहिले, किसी जैन प्रथ में यह पिभाषा मेरी समझ में नहीं। पाई जाती। इसके अतिरिक्त श्रीधवलसे पाहिले के अनेक आचार्योंने दर्शन ज्ञानके विषय में जो अनेक तरह की चित्र विचित्र कल्पनाए की है उनसे माल्म होता है कि धवलकार के पाहिले हजार वर्ष में होनेवाले जैना-चार्य दर्शन ज्ञान की परिभाषा को अधेर में ट्रोलते थे ओर वास्त-विक परिभाषा को ढूढने में असफ र रहे थे अगर ववलाकार यह सोचिन कि "भगवान महावीर स्वंज्ञ थे उन्हीं का उपदेश जन प्रथों में लिखा है, उसका विरोध करके मैं मिथ्यादृष्टि क्यों वन् १" ते। वे यह खोज न कर पात । परन्तु उनने मन में यही विचार किया होगा कि "भगवान सर्वज्ञ अर्थात् आन्मज्ञ थे इसलिये यह आवश्यक नहीं कि

<sup>(</sup>१) आसविषयोपयोगस्य टर्शनन्वेंऽगीक्रियमाणे आसनो विशेषामा वात् चतुर्णामपि दर्शनानामविशेषःस्यात् ।

<sup>(</sup>२) प्रतिचेन्नैय दोप ययस्य ब्रानस्योग्पादर स्त्ररूपसवटन तस्य तर्रुकन्यपदेशात् न दर्भनचातुर्वि प्रानियम ।

उनका कोई भी निर्णय पुनर्विचारणीय न हो। अथवा भगवान का निर्णय आज उपलब्ध कहा है १ भगवान का उपदेश तो लोग भूल गये हैं, इसल्यि तर्क से जो सत्य सिद्ध हो उसे ही भगवान की वाणी मानना चाहिये — भले ही वह पृत्रीचार्यों के विरुद्ध हो, क्योंकि मत्य ही जैन धर्म है। "

अगर व्यव्हकार के मन में ये विचार न आये होते तो उनने
प्राचीन मान्यता को व्यव्हने का साहस न किया होता। ध्वल्कार
की यह नीति आज कल के विचारकों के लिए भी आदर्श है।
पहिले भी सिद्धसेन दिवाकर आदि अनेक जैनाचार्य—जिनके
मते। का उल्लेख उत्पर किया जा चुका है—इसी नीति पर चले थे।

रंका-धवलकार का मत ही वास्तव में सिद्धान्त मत है। उनके आगे पीछे के आचार्यों ने जो सामान्यावलोकन को दर्शन कहा उसका अभिप्राय दूसरा है। दूसरे टर्शनों की विरुद्ध बातों के खण्डन के लिए न्यायशास्त्र है। इसलिय दूसरों के माने हुए निर्विक्तल्पक दर्शन की प्रभाणता को दूर करने के लिये स्याद्धादियों ने सामान्य प्रहण की दर्शन कहा। स्वरूपप्रहण की अवस्था में छद्मस्थों को बाह्य अर्थ का प्रहण नहीं होता। प्रमाणता का विचार बाह्य अर्थ की अपेक्षा से किया जाता है क्योंकि वही व्यवहारोपयोगी है। द्रीपक को देखने के लिए ही दीपक की खोज नहीं की जाती। इसीलिय न्यायशास्त्री इतन को ही प्रमाण मानते हैं क्योंकि वह व्यवहारोपयोगी है, दर्शन की प्रमाण नहीं मानते क्योंकि वह व्यवहारोपयोगी है। वास्तव में तो स्वरूपप्रहण ही दर्शन है

अन्यथा ज्ञान, सामान्य विशेषात्मक वस्तु को विषय कैस करेगा १ ?

उत्तर-यह र्छापापोती इस वात का प्रमाण है कि जब कोई समर्थ विद्वान् अपने से पूर्वाचार्यों का विरोव करके भी किसी वात को प्रवल प्रमाणों से नावित कर दंता ह तव उसके पीछे के विद्वान 3सी के नये मन को भगवान की वाणी कहने छगते हैं और पुरानी मान्यताओं की मूल को छुपाने के लिये त्रिनित्र ढगसे लीपापोती करते हैं । इसी प्रकार की यह र्छापापोती अमृतचन्द्रसूरिने की है । न्यायशास्त्रियों ने दर्शन ज्ञानके विषय में जो विरुद्ध कथन किया या उसका कारण जो अमृतचन्द्रसूरिने वतलाया है वह विलक्तुल पोचा है। दूसरो का खण्डन करने के छिये अपनी परिभाषा को 🛶 अगुद्ध बना लेना कैंानमी बुद्धिमानी है द दूसरा की अपराकुन करने के लिये अपनी नाक कटाने के समान यह आत्मघात है। दृसरे लोग अगर निर्विकल्पको प्रमाण मानत है और जैन भी प्रमाण मानते हैं तब दूमरो की इस सत्य और अपने से भिलती हुई मान्यता का खण्डन क्यो करना चाहिये ? यदि कहा जाय कि 'वे सबि-कन्यक को प्रमाण नहीं मानते इसिटेये उनके निर्विकल्पक का

<sup>(</sup>१) ननु स्वरूपप्रहण दर्शनिमितिराद्धान्तेन कथं न विरोध इतिचेन्न, आमिप्रायमेदात । परिविप्रतिपत्तिनिरामार्थे हि न्यायशास्त्र ततस्तदञ्चपगतस्य निर्विकृत्परदर्शनरय प्रामाण्यविधातार्थे स्याद्धादिमिः सामान्यप्रहणामित्याख्यायते । स्वरूपप्रहणावन्याया च्यास्याना विहर्रथीनशेषप्रहणामावात । प्रामाण्य च वहिर्रथीन्ययेव विवागिते व्यवहागेषपागान् । न खलु प्रदीपः स्वरूपप्रकाशनाय व्यवहारिमिरिविच्यने । तनो विनर्यविश्रंपव्यवहारानुपयोगादर्शनस्य ज्ञानमेव प्रमाण नद्पागान विकन्यामक्रवातस्य । तन्ततस्तु स्वरूपप्रहणमेव दर्शन वेविष्ठना त्योर्पगप्रमृते अन्यथा मानस्य मामान्यविश्रेषान्यक्वस्तुविषयस्वामावप्रसनात् । —स्वीयस्य दर्शन १-६

खण्डन किया जाता है' परन्तु इसके लिये तो सिवकल्पक को प्रमाण सिद्ध करना चाहिये। निर्विकल्पक की प्रमाणता के खण्डन से सिवकल्पक तो प्रमाण सिद्ध हुआ नहीं, िकन्तु अपना भी खण्डन हो गया। यदि कहा जाय कि अपने निर्विकल्पक की परिभाषा से दूसरों के निर्विकल्पक की परिभाषा जुदी है' तब तो यह और भी वुरा हुआ क्योंकि इससे हमने अपने निर्विकल्पक दर्शन को तो अप्रमाण बना डाला और दूसरे किर भी बचे रहे क्योंकि उन को यह कहने का मौका मिला कि 'मले ही तुम्हारा निर्विकल्पक दर्शन अप्रमाण रहे परन्तु हमारा निर्विकल्पक अप्रमाण नहीं हो सकता क्योंकि वह तुम्हार निर्विकल्पक से भिन्न है।'

'दर्शन व्यवहार में उपयोगी नहीं है,' इसिल्ये प्रमाण नहीं कहा—यह वहाना भी ठीक नहीं है; क्योंकि व्यवहार में उपयोगी तो व्यञ्जनावग्रह भी नहीं है, फिर उसे प्रमाण क्यों कहा <sup>2</sup> यदि कहा जाय कि व्यञ्जनावग्रह अप्रमाण होगा तो अर्थावग्रह भी अप्रमाण हो जायगा तो यह वात दर्शन के लिये भी कही जा सकती है। जब दर्शन ही अप्रमाण है तब उससे पैदा होनेवाला ज्ञान प्रमाण कैसे होगा <sup>2</sup> दर्शन को अप्रमाण मानकर तो जैन नैयायिकों ने दूसरों को अपने ऊपर आक्रमण करने का मौका दिया है। उससे हानि के सिवाय लाम कुछ नहीं हुआ।

इससे पाठक समझ गये होंगे कि जैन नैयायिकों ने दर्शन की परिभापा जानवूझ कर असल्य नहीं की है किन्तु उन्हें वास्त-विक परिभापा माछम नहीं थी। सची परिभापा के लिये राताव्दियों तक जैनाचार्यों ने परिश्रम किया परन्तु उन्हें न मिली। अन्त में धवलकार ने एक नई परिभाषा निकालों जो पहिली परिभाषाओं से बहुत अच्छी थीं। फिर भी वह अस्पष्ट और अधूरी है। आज उस पर भी विचार करने की बहुत जरूरत है।

इस अव्यायके प्रारम्भमें जो मैंने प्रचिलत मान्यताओं की सिक्षिप्त सूची दी है, उस में से दर्शन ज्ञानकी कुछ चर्चा की गई है। परन्तु उस मूचीका बहुभाग विचारणीय है। इमसे माल्यम होगा कि म. महावीरके समयमें इन विपयोंकी मान्यता कुछ दूसरी ही थी। वह विकृत होगई है, उनका मर्म अज्ञात होगया है। इसिल्ये जवतक उनकी शुद्धि न कीजाय तवतक सब शकाओंका ठीक ठीक उत्तर नहीं होसकता। यहाँ मैं शंकाओकी सूची रखता हूँ।

### शंकाएँ

- (१) अविध और मन पर्ययमें मनकी सहायता नहीं मानी जाती, परन्तु आलापपद्धित में इन दोनोंको और नन्दीसूत्रमें केवल्ज्ञान को भी मानसिक कहा, इसका क्या कारण है ?
- (२) मन.पर्यय ज्ञान अगर प्रत्यक्ष ज्ञान है तो उसके पहिंछे मन:पर्यय दर्जन क्यों नहीं होता <sup>2</sup> अगर उसके पहिंछे ईहा आदि किसी ज्ञानकी जरूरत होती है, तो उसे प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं <sup>2</sup> क्योंकि जो ज्ञान दूसरे ज्ञानको अन्तरित करके होता है उसे प्रत्यक्ष कहीं कहते।
- (३) मन पर्यय ज्ञान अवधिज्ञानसे उच्च श्रेणी का है, फिर उसका क्षेत्र क्यों कम है ? अथवा मन पर्यय अवधिसे उच्च श्रेणीका क्यों हैं ? अगर मन पर्ययमें विद्यादि ज्याद वतलाई जाय तो विद्यादि की अविकता क्या है ? गोम्मटसार आदि श्रयोंके अनुसार अविव्यान

परमाणु तक जान सकता है। मनःपर्यय इससे ज्याद.सृक्ष्म क्या होगा ? अविधिज्ञानी सभी भौतिक पदार्थोका प्रत्यक्ष कर सकता है, परन्तु मनःपर्यय ज्ञानी मनके सिवाय अन्य पदार्थोंका प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। द्रव्य मनका प्रत्यक्ष अविध्ञानी भी कर सकता है, फिर मन.पर्ययज्ञानीकी विशेषता क्या है १ मनकी अपेक्षा कर्म बहुत मूक्ष्म है। अविधिज्ञानी जब कर्मी का प्रत्यक्ष करलेता है, तब वह मनका भी प्रत्यक्ष करसकेगा।

- (४) मन पर्यय ज्ञान सिर्फ मुनियोंके ही क्यों होता है है भौतिक पदार्थोंके ज्ञानके छिये महाव्रत अनिवार्य क्यों है १ (वस्तुस्वभाव ऐसा है, दूमरोमें योग्यता नहीं है, आदि अन्धश्रद्धागम्य उत्तरोंकी यहाँ जरूरत नहीं है )।
- (५) मतिज्ञान के ३३६ मेदों मे अनि सृत और अनुक्तमेद भी आते है जिनमें एक पदार्थ से दूसरे पदार्थका ज्ञान किया जाता है। इसिल्यि श्रुत को मतिज्ञान के भीतर शामिल क्यों नहीं करिल्या जाता ? सज्ञा, चिंता, अभिनिबोध मतिज्ञान हैं परन्तु इस में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ का ज्ञान होता है, इसिल्ये उन्हें श्रुतज्ञान क्यों न कहाजाय ?
- (६) अर्थसे अर्थान्तारके ज्ञानको अगर श्रुत ज्ञान कहा जाय तो श्रुतज्ञानके भेदोंमे फिर शास्त्रोंके ही भेद क्यों गिनाये गये शास्त्र-ज्ञानसे दूसरी जगह भी अर्थसे अर्थान्तर का ज्ञान होसकता है।
- (७) जिसप्रकार मतिज्ञान से जाने हुए पदार्थी पर विचार करनेसे श्रुतज्ञान होता है उसीप्रकार अवधिज्ञान से जाने हुए पदार्थी

पर विचार करने से भी श्रुतज्ञान होना चाहिये। तव श्रुतज्ञान की मतिपूर्वक हां क्यों कहा ? अवविपूर्वक या ननःपर्ययपूर्वक भी क्यों न कहा ?

- (८) दर्शन को सामान्यविषयक और अप्रमाण मानने में जो पहिले शक्राएँ कीगई है उनका समाधान क्या है ?
- ९-विभङ्गावि के पहिले अवाधि दर्शन क्यों नहीं होता ? अगिवेज्ञान और विभङ्गाविध में ज्ञान की दृष्टि से क्या अन्तर है जिससे एकके पहिले अविदर्शन है और दूमरे के पहिले नहीं है ?
- (१०) निध्याद्यष्टिको न्यारह अंग नव पूर्वसे अधिक हान क्यों नहीं होसकता ? जो यहाँतक पढ़ गया उसे पाँच पूर्व पढ़नेमें क्या कठिनाई है ?

अर भी शंकाएँ हैं जिनका ठीकठीक उत्तर नहीं निल्मा है।
इसमा मुख्य कारण यह कि आगमकी परम्परा लिक्सिक होजानेसे
आगम इस समय उपलब्ध नहीं है। लासकर मित, श्रुन, अवि,
मन पर्यम, और केवल इन पाँचों हानोंका वास्तविक स्वरूप इस
मनम जैन वासीने स्तर रूपने नहीं मिल्ला। कुल मेंकल मिलेत हैं,
जिनमें तरक नोगोंका पान आविति नहीं होता। यह मूल कभी
मी सुधा गरे हेनी परन्तु लिनियोंको इन बानको बहुत चिन्ता रही
है कि हमें बालोंने प्रशासिकोध न लाजाने। इसिवित जहीं एक
अपादीने मूल हुई कि नदाके लिये उस मूलकी परम्परा चली।
इनको यह अम होगम भा कि अगर हमेर बदन पूर्व प्राविक्ष न

पूर्नापर अविरुद्ध होते हैं, किन्तु पूर्वापर अविरुद्ध वचन सत्यमी होते हैं । अग्निमें से धूम निकलता है परन्तु अगर धूम न भी निकले तो अग्निका अभाव नहीं होजाता । इसी प्रकार असत्य से पूर्वापरिवरुद्धतारूपी धूम निकलता है परन्तु यदि यह धूम न भी निकले तो असत्यतारूप अग्नि नष्ट नहीं होजाती । जैनियोंने अग्निकों बुझानेकी अपेक्षा उसके धूम को रोक्कनेकी कोशिश अधिक की है । फल यह हुआ कि एकबार जो असत्य आया, वह फिर निकल न सका । उधर पूर्वापरिवरिध से वैसेही मरे हुए है जैसे कि अन्य दर्शनोंके शास्त्र । किसी सम्प्रदायमें पूर्वापरिवरुद्ध वचन हो तो इससे इतना अवस्य सिद्ध होता है कि उस सम्प्रदायमें स्वतन्त्र विचारक ज़रूर हुए हैं— उस में सभी लकीर के फकीर नहीं थे।

खेर, इस चर्चा को मैं यहाँ बन्द करता हूं। श्रुतज्ञान का जब प्रकरण आयगा तब देखा जायगा। यहाँ जो मैने शङ्काएँ उपस्थित की हैं वे इसिछिये कि जिससे छोगों को सत्यके खोजने की आवश्य-कता माछ्म हो।

#### उपयोगों का वास्तविक स्वरूप

पहिले जो दर्शन ज्ञान की चर्चा की गई है उससे इतना तो पता लगता है कि कई कारणों से सत्य परिभाषा छत हो गई है धवलकार सिर्फ उस तरफ इशारा कर सके हैं। फिर भी दर्शन के विषय में इतना पता अवस्य लगता है——

- १ दर्शन सामान्य प्रहण है।
- २ वह ज्ञानके पहिले होता है।

- ३ निर्विकलप है।
- ४ स्वप्रहण रूप है।
- ५ चार इन्द्रियों से पैदा होने वाले दर्शनों में एक ऐसी समानता है जो चक्षु दर्शन में नहीं पाई जाती।
  - ६ वह इन्द्रिय विषय सम्बन्ध के बाद होता है।
  - ७ वह ज्ञान से जुदी अवस्था है।
- ८ दर्शन भी सामान्यविशेषात्मक वस्तु को ग्रहण करता है क्योंकि न तो वह मिध्याज्ञान है न नय है।

इससे यह पता लगता है कि जैन न्यायप्रन्थों में जो सत्ता-सामान्यप्रहण को दर्शन कहा जाता है वह ठीक नहीं है।

कोई कोई कहते हैं "चेतनागुण जिस समय वेवल अपना प्रकाश करता है चेतनागुण की उस अवस्था का नाम दर्शन है। त्रह्मदेवने इसही को एक दृष्टान्त द्वारा भी स्पष्ट किया है कि जिस समय हमारा उपयोग एक विषय से हट जाता है किन्तु दूसरे पर लगता नहीं है उस समय जो चेतनागुण की अवस्था होती है उसे दर्शन कहते हैं।"

दर्शन की यह परिभापा और भी बेहूदी है एक विषय से हटकर जब उपयोग दूसर पर नहीं लगेगा तब उसको उपयोग ही क्यों कहेंगे? जो उपयोग नहीं वह दर्शनोपयोग कैसा? अगर उपयोग मान भी लिया जाय तो उसके चक्षु अचक्षु आदि भेद किस लिये किये जावेगे। दूसरे जैनाचार्य विषय विषयी के सिन्नपात के बाद ही दर्शन मानते हैं वह ठीक जचता भी है पर एक उपयोग में हट जाने पर ही दर्शन हो गया दूसरे पर लगने की जरूरत ही न ग्रां तब वहा त्रियप-त्रिययी-सन्त्रियात कहाँ रहा <sup>2</sup> इसालिये श्री ग्रांदेव की यह बात तो त्रिक्कुल ठीक न रही।

फिर एक बात और है-विपयहीन चेतना का स्वप्रकाश हा ! क्या छिनक्सि चेतना का उपयोग ही स्वप्रकाश है जेसा के श्री ब्रह्मदेव का कथन है। तब तो ऊपर श्री ब्रह्मदेव के कथन हैं जो टाप बताये गये है वे भी ज्यों के त्या रहे। यदि उपयोग रूप बतना का ग्रहण दर्शन है तब ज्ञान दर्शन से पहिले हो गया क्यों कि चंतना विपयग्रहण से उपयोगात्मक होती है और तब वह ज्ञान हरू होती है, तब दर्शन की जरूरत ही न रही । इसलिये सेर्फ चेतना को ग्रहण करना दर्शन है यह बात किसी भी तरह नहीं बनती है।

आत्मद्रन्य को प्रहण करना दर्शन है यह भी ठीक नहीं है म्योकि आत्म द्रन्य इन्द्रियों का निपय ही नहीं है।

इस प्रकार दर्शन का निर्देशि स्वरूप जब दुष्प्राप्य हो रहा है तब हमें नये सिरेसे इस बिषय पर विचार करना चाहिये। इतना हो मालूम होता है कि दर्शन का सम्बन्ध विषय से अवश्य है उसके बेना दर्शन नहीं हो सकता परन्तु ज्ञान की तरह वह विषय को बहुण नहीं करता। हां, ज्ञान के पिहले वह विषय से सम्बन्ध रखने-शाले किसी पदार्थ को त्रिषय अवश्य करलेता है जोकि विषय की अपेक्षा विषयों के इतने नजदीक है जिसे स्व कहा जा सकना है। इसी की खोज हमें करना चाहिये।

यह वात तो निश्चित है कि दर्शन ज्ञाता ओर ज्ञान के वीच की कडी है। ज्ञाता को चाहे हम आत्मा नामक स्वतन्त्र द्रव्य माने या मस्तिष्क को ही ज्ञाता मान हे ये दोनों ही जेय विपय को नहीं छूते, तब प्रश्न यह है कि दोनों में ज्ञेय ज्ञायक सम्बन्ध कैसे बनेगा जिससे ज्ञाता अमुक पदार्थ को ही जाने । अनुभव से पता लगता है कि जब हम किसी पदार्थ का प्रत्यक्ष करते हैं तब उसका कुछ न कुछ प्रभाव हमारी इन्द्रियों पर पडता है-जैसे पदार्थ से आई हुई किरण आख की पुतली पर प्रभाव डालती है, शब्द की लहर कानों की झिल्ली में कम्पन पैदा करती है इसी प्रकार नाक पर जीम पर तथा शरीर की त्वचा पर पदार्थी का प्रभाव पडता है। इन्द्रियो पर पडने वाला यह प्रभाव पतले स्नायुओं द्वारा मस्तिप्क तक पहुँचता है तब इसका संवेदन होता है । यही दर्शन है । इसके वाद पर पदार्थ की जो कल्पना हुई वह ज्ञान है। इस कल्पना से ही हम घट पट आदि पदार्थी को जानते हैं इसलिये घट पटादि का प्रत्यक्ष साविकल्प कहलाता है । किन्तु उसके पहिले जो स्त्ररूप सवेदन होता है अर्थात् पर पदार्थ से आये हुए प्रभाव का संवेदन होता है वह दर्शन है उसमें घट पटादि की कल्पना नहीं होती इसलिये वह निर्विकल्प है।

प्रश्न-पदार्थ द्वारा आया हुआ प्रभाव भी तो पर कहलाया तव उसका सवेदन स्वसवेदन क्यों कहलाया।

उत्तर-ज़ेय ज्ञायक भाव में ज़ेयरूप से सिद्ध पदार्थ ही पर है। मतिष्क आदि वहा पर ज़ेयरूप नहीं है वे तो आत्मा के साथ सम्बन्ध होने मे आत्मरूप ही हैं । स्व और पर सापेक्ष गब्द हैं । जैमे मन आत्मद्रव्य की अपेक्षा पर और इन्द्रियो की अपेक्षा स्व है, इन्द्रियों मनकी अपेक्षा पर और विषय (घट पटादि ) की अपेक्षा स्व है । इस प्रकार आत्मा से छेकर विषय तक जो प्रभाव की धारा है उसमें विषय पर है और आत्मद्रव्य तथा विषय के बीच में जितने प्रभावित करण हैं वे स्व हैं । यहा स्वका अर्थ आत्मद्रव्य नहीं है ।

प्रकत-कभी सिर में दर्द हो या और कहीं कोई वेदना मालूम हो तो इसे स्वसवेदन समझ कर दर्शन कहना चाहिये।

उत्तर-शरीर मे ही दर्द क्यों न हो उसका असर जैसा मिस्तिष्के के ज्ञान तन्तुओं पर पडेगा वैसा ही ज्ञान होगा। मस्तिष्क पर या स्पर्शन इन्द्रियपर पढे हुए प्रभाव का सवेदन दर्शन है और उससे दर्द की कल्पना होना ज्ञान है। दूसरी वात यह है कि दर्द के अनुभव में कल्पना है इसाछिये वह साविकल्पक ज्ञान है उसे निर्विकल्पक दर्शन नहीं कह सकते। दर्शन तो ज्ञेय वस्तु का अपने पर पडने वाले प्रभाव का सवेदन है । यहाँ ज्ञेय वस्तु अपने अंगोपाग हैं और घट-पटादि की तरह यहाँ भी कल्पना से काम छेना पडता है इसिछिये अगोपाग भी पर हैं । शरीर बात दूसरी है और शरीर में रहनेवाली इन्द्रियाँ दूसरीं, इन्द्रिय पर पडनेवाले प्रभाव का सवेदन दरीन है न कि अगें, पर । जैसे अपनी ही आख से अपना हाथ देखना दर्शन नहीं है उसी प्रकार अपनी इन्द्रिय से अपने अंगोंके दर्द का ज्ञान भी दर्शन नहीं हैं। एक बात और है शरीर के भीतर रहनेवाले विजातीय द्रव्य से दर्द आदि हुआ करते हैं वह द्रव्य शरीर का

अज्ञ नहीं होता इसिल्ये जैसे बाहर से मिट्टी आदि की चोट होती है उसी प्रकार भीतर से विज्ञानीय द्रव्य या मलद्रव्य की चोट होती है जरीर से भिन्न दोनों ही हैं। खैर, द्रारीर से भिन्न हों या न हो पर इन्द्रिय आदि ज्ञानोपकरणों में भिन्न अवस्य हैं इसिल्ये वह पर संवेदन ही है। संवेदन प्रकरण में स्व की सीमा संवेदन के उप-करणों तक ही है।

प्रक्त-इन्द्रिय पर तो पदार्थ का प्रभाव उल्टा ही पडता है ता दर्शन उन्टा होना चाहिये।

उत्तर जैसे फोटो के केमरे पर पहिले उल्टे चित्र बनते हैं पर फिर उल्ट कर चित्र सिंघा ही आता है उमी प्रकार इंद्रियों पर जो प्रमान पड़ता है नह उल्टक्तर सींघा हो जाता है । प्रमान पर-स्परा के कारण ऐसा होता है । दूसरी चात यह है कि दर्शन तो निर्विकल्पक है उसमें उल्टे सींघे आदि की कल्पना होती ही नहीं, यदि प्रभान उल्टा पड़कर भी सींघे ज्ञान को पैदा करता है तो उस से कुछ निगड़ता नहीं है ।

प्रश्न-ज्ञानको आपने कन्पना कहा है पर कन्पना तो मिध्या होती है।

उत्तर-कल्पना होने से ही कोई असत्य नहीं हो जाता। जो कल्पना निराधार अण्वा असल्याधार होती है वह असल्य कह-लाती है। जिसको सन्य आधार है वह अमल्य नहीं कहलाती। ज्ञानका आधाररूप दर्शन सत्य है। कल्पना अविसवादिनी है इसल्यिय ज्ञानरूप कल्पना सिर्फ कल्पना होने से असल्य नहीं हो सकती। अनुमान उपमान आदि कल्पना रूप होने पर भी असल्य नहीं कहलाते। प्रक्त-कल्पना होने से असत्य होना मले ही अनिवार्य न हो, परन्तु कल्पना को प्रत्यक्ष कमी नहीं कह सकते । इसल्यि सभी ज्ञान परोक्ष होगे सिर्फ दर्शन ही प्रत्यक्ष कहलायगा।

उत्तर-वास्तव में प्रत्यक्ष तो दर्शन ही है, फिर भी दर्शन में प्रत्यक्ष ज्ञान्दका व्यवहार नहीं होता इसका कारण यह है कि कोई दर्शन परोक्ष नहीं होता । प्रत्यक्ष और परोक्ष ये परस्पर सापेक्ष ज्ञान्द हैं। जहाँ परोक्ष का व्यवहार नहीं, वहाँ प्रत्यक्ष का व्यवहार निरुपयोगी है। दूसरी बात यह है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष का मेट परपटार्थी को जानने की अपेक्षा से है। आत्मग्रहण की दृष्टि से न तो कोई अप्रमाण (१) होता है न परोक्ष (२)। इसिल्ये पर पटार्थ के ग्रहण की स्पष्टता अस्पष्टता से प्रत्यक्ष परोक्ष का व्यवहार करना चाहिये।

प्रश्न-दर्शन की अपेक्षा तो सभी ज्ञान परेक्ष हुए तब किसी ज्ञानको प्रत्यक्ष और किसी को परेक्ष कैसे कहा जाय ?

उत्तर-जिस ज्ञान मे किसी दूसरे ज्ञानकी जरूरत न हो अथवा अनुमानादिसे स्पष्ट हो वह प्रस्यक्ष और इससे विपरीत परेक्ष । स्पष्टता अस्पष्टता का विचार हमे दर्शन की अपेक्षा नहीं, किन्तु एक ज्ञान से दूसरे ज्ञानकी अपेक्षा करना है । आँखे से जो हमे कोई पदार्थ दिखाई देता है उसका ज्ञान, दर्शन के समान स्पष्ट भछे ही न हो परन्तु अनुमान आदि से स्पष्ट है इसिटिये प्रत्यक्ष है ।

<sup>(</sup>२) सावप्रमेयापेक्षाया प्रमाणाभग्पनिद्वव । बहि प्रमेयापेक्षायां प्रमाण तन्त्रिम च ते । आप्तमीमासा ।

<sup>(</sup>१) ज्ञानस्य वाह्यार्थापेक्षयैव वैगद्यावेगयं देवे प्रणीते ! स्वरूपापेक्षया सकलमपि ज्ञान विशदमेव ! लघीयस्वयदीका !

प्रश्न-यदि स्त्रप्रहण दर्शन है और परप्रहण ज्ञान, तो जितने तरह का ज्ञान होता है उतने ही तरह का दर्शन होना चाहिये।

उत्तर-ज्ञान विशेषप्रहणरूप है और उसका क्षेत्र त्रिस्तृत है इसिल्ये उसके बहुत मेद है । दर्शन के बाद प्रन्यक्ष ज्ञान होता है और उसके बाद परोक्ष ज्ञानों की परम्परा चाल हो जाती है । इसिल्ये ज्ञान के भेद बहुत होते हैं । प्रलक्ष ज्ञान के मृल में दर्शन होता है, परोक्ष ज्ञान के मृल में दर्शन नहीं होता है । इसिल्ये दर्शन के मिफ उतने ही भेद हो सकते हैं जितन प्रलक्ष के होते हैं । परोक्ष सस्वन्वी भेद नहीं हो सकते । दूसरी बात यह है कि ज्ञानका भेद तो ज्ञेय के भेद से हो जाता है परन्तु आत्मा के जपर पड़नेवाल प्रभाव में इतना शींघ्र भेद नहीं होता । मतल्य यह कि ज्ञान में जितनी जल्डी वर्गमेद हो सकता है उतना दर्शन में नहीं. क्योंकि दर्शन का विपय क्षेत्र सिर्फ आत्मा है ।

प्रश्न-दर्शन और ज्ञान की इस परिभाषा के अनुसार पदार्थ भी ज्ञानमें कारण सिंह हुआ। परन्तु जैन छोग तो ज्ञानकी अत्यिति में पदार्थ की कारण नहीं मानते।

उत्तर- पदार्थको ज्ञानोत्पत्तिमें कारण नहीं माननेका मतल्ब यह है कि ज्ञानको उत्पत्ति में पदार्थका विशेष व्यापार नहीं होता ! जिस प्रकार देखनेके लिये ऑंग्डको कुछ खास प्रयत्न करना पड़ता है उस प्रकार पदार्थको दिखनेके लिये कुछ खास प्रयत्न नहीं करना पदता (१) । पीछेके कुछ जैन नियायिकोंने इस रहस्यको मुखदिया

<sup>(</sup>२, २४ो विषास्ययोगीन सनिवाती योग्यदेखवस्थान । वस्तिन् सवि

कार पदार्थकी ज्ञानकारणता की असिद्ध करनेके लिये निष्फल प्रयत्न किया। जैन गान्नोंमें जहाँ भी अवप्रह आदि की उत्पत्तिका वर्णन किया गया है वहाँ अर्थ आवश्यक बतलाया गया है। 'इन्द्रिय और पदार्थ के सिन्नपात (योग्य स्थान पर आना) होने पर अवप्रह होता है'? इस भावका कथन सर्वार्थसिद्धि, लघीयस्वय, राजवार्त्तिक, स्लोकवार्त्तिक आदि प्रन्थों में पाया जाता है। मतलव यह कि प्रत्यक्ष के लिये अर्थ आवश्यक तो है परन्तु इदियोंके समान उसका विशेष व्यापार न होनेमे उसका उलेख नहीं किया जाता।

प्रदन् आप स्वरूपप्रहणको दर्शन कहते हो और वह युक्त्यागमसगत भी माछ्म होता है परन्तु 'सामान्यप्रहण दर्शन है' इस प्रकार की मान्यता क्यों होगई १ इस भ्रमका कारण क्या है १

उत्तर— स्वरूपग्रहण वास्तवमें सामान्यग्रहण ही है। ज्ञानमें ज्ञेयमेदसे भेद होता है इसिंखेंग हम उसे विशेषग्रहण कहते हैं, परन्तु दर्शनमें ज्ञानके समान भेद नहीं होता इसिंखेंग वह सामान्यग्रहण है। उदाहरणार्थ जब हमें चाक्षुष ज्ञान होता है तब देखुल, कुसीं, पल्ण आदिका जुदा जुदा ग्रहण होता है। परन्तु इन सबके चक्षु दर्शन में

उपयने इत्यर्थ । ननु अक्षवदयों आपं तत्कारण प्रसक्तमितिचेने तद्वथापारानुपलन्वे नहि नयनादिन्यापारवदर्थन्थापारो ज्ञानीत्पत्तौ कारणग्रुपलभ्यते तस्योदासान्या र । क्रघीयस्त्रय र्थाका । अर्थ उदासीन हे परन्तु है तो ।

<sup>(</sup>१) अक्षार्थयोगे सत्तालोकोऽर्थाकारिकृत्यर्धाः । अवग्रहं विशेषाकाक्षे-श्वायो विनिश्चयः । लर्घायस्य ५ । विषयविषयिसान्निपातसमयानन्तरमायग्रहण-श्वग्रह । सर्वार्थसिद्धिः ११५ । विषयविषयिसान्निपातसमनन्तरमायग्रहणमवग्रह । १० राजवार्तिक १-८५ १ । अक्षार्थयोगजाद्वस्तुमात्रग्रहणलक्षणान् जात यद्वस्तुमे-रस्य ग्रहण तदवग्रह । १-१५-२ स्रोक्तवार्तिक ।

तो हमें सिर्फ चक्षुका ही ग्रहण होता है । यही कारण है कि दर्शन सामान्य कहागया है । मतल्य यह कि कल्पनाजन्य विशेषताएँ न होने से दर्शनको सामान्य कहा है 'सामान्य' और 'विशेष' वास्तवमें 'प्रहण' के विशेषण हैं न कि पदार्यके । 'सामान्य रूप ग्रहण' दर्शन है 'विशेषरूपग्रहण' ज्ञान है, न कि 'सामान्यका ग्रहण दर्शन' और 'विशेषका ग्रहण ज्ञान'। माञ्म होता है 'सामान्यग्रहण' इस जब्द के अर्थमें गड़वडी हुई है। 'सामान्यप्रहण' इस पदके 'सामान्यरूप प्रहण' और 'सामान्यका प्रहण ऐसे दो अर्थ होसकते हैं। पहिला अर्थ ठीक है किन्नु कोई आचार्य पहिला अर्थ भूलमये और दूसरा अर्थ सम्झे । पछि इस भूलकी परम्परा चर्ला. साम्ण्ण ग्रहण इस पाठ से पहिले अर्थका ही समर्थन होता है, जिस पाठको धवलकारने भी उद्भृत किया है। 'सामण्णग्गहण'। पाठ सिद्धसेन दिवाकरका है । इससे दोनों ही अर्थ निकलने हैं किन्तु उनने दूसरा ही अर्थ लिया है इससे यह भ्रमपरम्परा बहुत पुरानी माल्म होती है।(१)

दर्शन की परिभाग के विषय में जितना जैन साहित्य मिलता है उसकी आधार डेकर अगर निःपक्ष विचार किया जाय तो पता लगेगा कि जैनाचार्यों ने भी संवेदन के विषय में काफी खोज की है।

ऊपर जो स्वसवेदन रूप परिभाषा का विस्तार से वर्णन किया गया है उससे माल्यम होता है कि इस परिभाषा में वे आठ बातें पाई जाती हैं जो भिन्न भिन्न जैनाचार्यों ने दर्शन के स्वरूप

<sup>(</sup>१) ज मानप्पानामा दन्यसेष विसमिषं पाप' सं प्र २-१ । इनसे 'विमेनिष पद 'अहण को विदेषण है उनाठिषे 'सामण्य पट मी प्रहणका विदेषण टहुरा । ३स्टिष यहां मी-मानप्पनाहण-से पटीतपुरप दर्सा ठाँक नहीं ।

के विपग्मे यहाँ वहा लिखी है। इसलिये दर्शन की यही परिमाषा ठीक है।

विषय और विषयी किस प्रकार दूर दूर रहते हुए भी उनमें ज्ञेय ज्ञायक भाव होता है सम्बन्ध मिलता हे इसके लिय जैनाचार्यों ने गम्भीर चिन्तन किया है। काल के थपेडों से वह लिजनिन हो गया फिर भी उसकी सामग्री आज भी मौजूद है जिससे ऊपर का निष्कर्प निकाला गया है। आधुनिक दृष्टिकोण से भी उसका स्मर्थन होता है।

# दर्शन के भेद

दर्शन के चार भेद हैं। चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन, अविध दर्शन, और केवल दर्शन। चक्षुरिन्द्रिय के ऊपर पड़नेवाले प्रभावा से युक्त स्वात्मग्रहण चक्षुर्दर्शन है, और अन्य इन्द्रियों के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों से युक्त स्वात्मग्रहण अचक्षुर्दर्शन है। अविधिदर्शन और केवलदर्शन का स्वरूप ज्ञान के साथ बताया जायगा।

प्रश्न-अन्य इन्द्रियों का अचक्षुर्दर्शन नामक एकही भेद क्यों वताया <sup>2</sup> जिस प्रकार चक्षुर्दर्शन का एक स्वतन्त्र भेद है उसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के भी स्वतन्त्र भेद होना चाहिये, जैसे कि ज्ञान में होते हैं।

उत्तर-ज्ञेयभेद से ज्ञान में भेद होता है। क्योंकि उसमें स्पर्श रस गन्ध शब्द का ज्ञान जुदा माछ्म होता है। लेकिन दर्शन के लिये चारों एक सरीखे हैं। दर्शन में जुदे जुदे गुणो का प्रहण नहीं होता किन्तु उन गुणवाली वस्तुओं का इन्द्रियों पर जो प्रमाव पड़ता है उसका प्रहण होता है। प्रश्न-चक्षु के जपर पडनेवाले प्रभाव में और अन्य इन्द्रियों पर पड़ने वाले प्रभाव में क्या विपमता है जिससे चक्षु-अचक्षु अलग अलग दर्जन कहे गये और स्पर्शन रसन आदि में परस्पर क्या समना है जिससे वे सब एकही अचक्षु शब्द से कहे गये ?

उत्तर-चश्च इन्द्रिय से हम जिस पदार्थ को देखते हैं वह पदार्थ चश्चक साथ संयुक्त नहीं होता किन्तु उसकी किरणें संयुक्त होती है लेकिन अन्य इन्द्रियों के विषय उनसे स्वयं भिड़ते हैं। इस लिये अन्य इन्द्रियों प्राप्यकारी मानी जाती हैं और चश्च इन्द्रिय अप्राप्यकारी मानी जाती है। अप्राप्यकारी होने से चश्च इन्द्रिय अन्य इन्द्रियों से विषम है और प्राप्यकारी होने से चारों इन्द्रियों समान है (१)।

प्रश्न-मन से होने वाले दर्शन को चक्षुदर्शन में गामिल करना चाहिये या अचक्षु दर्शन में विक्रुमे मन शामिल नहीं है इरालिय उसे अचक्षुमें लेना चाहिये। परन्तु अचक्षुमें शामिल करना भी ठीक नहीं क्योंकि स्पर्शनादि इन्द्रियोंके समान मन प्राप्य- शारी नहीं है।

उत्तर-मनके द्वारा दर्शन नहीं होता । पारमार्थिक विपर्योका जो मनोदर्शन होता है उसे अवधिदर्शन या केवल्टरर्शन कहते हैं ।

अस — जनकालों में मन से मी दर्शन माना है और उसको अवक्षुदेर्शन में गामिछ दिया है । व्याख्याप्रज्ञति [ भगवती ] की

<sup>(</sup>१) पञ्च प्रकारान्तरेषः पि निर्देशस्य सन्मवे चसुर्दर्शनमचसुर्दर्शन चेन्युन तार्दिक्षी सामानवारियपाष्ट्रकारिचविमानान् । मनवतां टांका व ११ सुप्त २०।

टीका मे इस प्रकार का स्पष्ट विधान है।

उन्र — भनोदर्शन मानना और उसे अचक्षुदर्शन में ञामिल रखना' इस प्रकार की मान्यता जैनाचार्यों मे रहां अवस्य है, परन्तु वह युक्ति और शास्त्र के विरुद्ध होने से उचित नहीं है। चक्षु और अचक्षु दर्भन का भेद अप्राप्यकारी का भेद है। तब अप्राप्य-कारी मनादर्शन प्राप्यकारी के भीतर शामिल कैसे होगा 2 अभय-देवजीने मनको अचक्षु के भीतर शामिल तो किया परन्तु शका का समाधान नहीं कर सके । व कहते हैं कि "मन यद्यपि अप्राप्यकारी है, परन्तु वह प्राप्यकारी इन्द्रियों का अनुसरण करता है इसिट्टिये ं उसे प्राप्यकारी इन्द्रियों के साथ अचक्षुमें शामिल (१) कर लिया"। इस समाधान मे कुछ भी दम नहीं है क्योंकि जिस प्रकार मन, ग्राप्यकारी स्पर्शन आदि इन्द्रियो का अनुसरण करता है उसी प्रकार अप्राप्यकारी चक्षुका भी अनुसरण करता है। इसके अतिरिक्त वह अप्राप्यकारी भी माना जाता है । तब वह प्राप्यकारियों में शामिल क्यों किया जाय १ अन्य बहुत से आचार्योने चक्षुर्भिन्न इन्द्रिय दर्शन को अचक्षु कहा है। उसमें मनको नहीं गिनाया। उनके स्पष्ट न लिखने से यह माछ्म होता है कि या तो वे मनोदर्शन को मानते ही न थे या उन्हें भी सदेह था जिससे वे एपष्ट न लिख सके।

प्रश्न-मन से दर्शन क्यों न मानना चाहिये ?

उत्तर—मैं पहिले कह चुका हू कि प्रत्यक्ष के पहिले दर्शन होता है, परोक्ष के पहिले नहीं । मन से बाह्य पदार्थी का प्रत्यक्ष

<sup>(</sup>१) मनसस्त्वप्राप्तकारिनेऽपि प्राप्तकारीन्द्रियवर्गस्य तद्ज्यसरणीयस्य वहुत्वा-त् तद्दर्शनस्य अचक्षुर्दर्शनशब्देन प्रहणिमति । म १ सूत्र ३७ । टीका ।

ज्ञान नहीं होता इसिल्ये मनसे दर्शन नहीं माना जाता। नन्दी सूत्र में प्रत्यक्ष के दो भेद किये हैं—इन्द्रिय प्रत्यक्ष और नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष । इन्द्रिय प्रत्यक्ष के स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु और श्रोह के भेद से पाँच भेद हैं। नोइद्रिय प्रत्यक्ष के अविध, मन पर्थय और केवल ऐसे तीन भेद हैं। (१) वहा मन से कोई ऐस प्रत्यक्ष नहीं वतलाया गया जो मितज्ञान के मीतर शामिल होता हो अविध, मन पर्यय और केवलज्ञान नोइद्रिय प्रत्यक्ष के भेद माने गरे हैं प्रन्तु वे मितज्ञान के वाहर हैं इसिल्ये मितज्ञान को पैदा करने वाला कोई मनोदर्शन नहीं हो सकता जिसे अचक्षुर्दर्शन के भीतर शामिल किया जाय।

प्रश्न-यदि आप मन से प्रत्यक्ष न मोनेगे तो मतिज्ञान वे ३३६ भेद कैसे होंगे <sup>2</sup>

उत्तर-३३६ भेद मितज्ञान के है न कि प्रत्यक्ष ज्ञान के। मैं यह नहीं कहता कि मन से मितज्ञान नहीं होता। मैं तो यह कहता है कि मनसे प्रन्यक्ष मितज्ञान नहीं होता। ३३६ भेट सभी प्रत्यक्ष नहीं हैं

#### ज्ञान के भेद

ज्ञान के पाँच भेट हैं । मित, श्रुत, अत्रिध, मन:पर्यय औ केवल । पाँच भेदों की यह मान्यता महावीर-युग से लेकर अर्म

<sup>(</sup>१) पचनस्व दुनित पण्णत इतिय पचनस्वं नोइदिय पचनस्वं च ।३। से वि त इतियण्डाक्त १ इदिय पन्चनस्व पचित्रत पण्णतः तजरा-मोइंदिअ पच्चनस्व चिन्त्रितिअ पन्चनस्व, घाणितिअ पच्चनस्व, जिन्नियादअ पचनस्व, फासिंदि अ पचनस्व मे त इदियपच्चनस्य।४। से किंत नोइतिय पच्चनस्व १ नोइदिअ पचनस् निविद्द पण्णत त जहा औहिनाण पच्चनस्व मणपञ्जननाण पचनस्व वेवलनाण् पचनस्व।-।

तक चछी आ रही है, परन्तु इनके छक्षणों में बहुत अन्तर हो गया है तथा अनेक नयी समस्याएँ भी इनके मीतर पैदा हुई हैं, जिनके समाधान के प्रयत्न ने भी इनके स्वरूप की विकृत करने मे सहायता पहुँचाई है।

म. महावीर ने ज्ञानके पाँच भेद ही बताये थे। इतीलिय ज्ञानावरण कर्म के भी पाँच भेद माने गये हैं। प्रस्यक्षावरण, परा-क्षावरण आदि भेदो का शाखों में उल्लेख नहीं है। ज्ञानके प्रत्यक्ष, परोक्ष भेद कुछ पीछे शामिल हुए हैं। यह दूसरे दर्शनों की विचार-धारा का प्रभाव है।

ृसरे दर्शनों में ज्ञानों को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम आदि मेदो मे बाँटा गया है। ये मद अनुमनगम्य और तर्कसिद्ध है। आगमके मित आदि मेद इस प्रकार तर्कपूर्ण नहीं है इसिलिये जैना-चार्योने प्रत्यक्ष और परोक्ष इस प्रकार दो मागों में ज्ञान को निमक्त किया। इस प्रकार जैनशास्त्रों मे दोनों तरह के मेदों की परम्परा चली। नन्दीस्त्र के टीकाकार मलयिगिर इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहते है कि तीर्थं करोंने और गणवरोंने अपनी प्रज्ञा से ज्ञान के पांच मेद प्राप्त किये थे, न कि सिर्फ दो जैसे कि आगे [१] कहे जायगे'। इससे साफ माल्य होता है कि ज्ञानों के प्रत्यक्ष परोक्ष की कल्पना म. महावीर और गणधरी के पीछे की है। वास्तव

<sup>(</sup>१) ज्ञान तीर्थं कररिप सक्त कालावलिनसमस्तवस्तुस्तोममाञ्चारिकेवलप्र-ज्ञया पञ्चिवधमेव प्राप्त गणधरेरिप तीर्थश्चिक्षपदिश्यमान निजप्रज्ञ । पञ्चिधमेव नतु वश्यमाणनिया द्विमेदमेव । नन्दीर्यका ज्ञानपञ्चनोदेश सूत्र १

में म. महावीर के समय में जानो पर इस दृष्टि से वित्रार ही नहीं किया गया था।

जिस समय जैनियों को दूसरे दर्शनों का सामना करना पड़ा उस समय उन्हें नये सिरेसे प्रभाण व्यवस्था माननी पडी : मन्यादि पाँच भेद तार्किक चर्चा के लिय उपयोगी नहीं ये इसलिये जैनि-योंन अपनी प्रमाणव्यक्या दो भागों में विभक्त की । एक धर्मशास्त्रो-पर्णेगी पाँच ज्ञान रूप, दूसरी नार्किक क्षेत्रोपयोगी दिवित्र या चतु-विंघ । तार्किक दृष्टि स भी प्रमःणके भेड दो तरह से किये गये हैं । एक तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगन इस प्रकार चार भेड दूसरे प्रत्यक्ष और परोक्ष इस प्रकार दे। भेद । तार्किक पद्धति के ये दोनों प्रकार के भेद म. महाबीर के बहुत पीड़े के हैं। उमास्त्राति ने तार्किक पद्धति के इन दोनों प्रकार के भेदों का उल्लेख किया है । वे कहते हैं-"प्रमाणके दो भेद हैं-प्रत्यक्ष और परोक्ष । कोई कोई अपेक्षामेद से चार प्रमाण मानते हैं " ...... 'ये चार भेद भी प्रमाण हैं (१) ।"

उस समय प्रमाणके और भी बहुत से भेद प्रचिहत थे। कोई पाँच छः सात आदि भेद मानते थे जिसमें अर्थापित संभव अमाव का समावेश होता था। उमास्वाति इन भेदों को अर्थने

<sup>(</sup>१) तत्र प्रमापं द्विविष प्रन्यस च परोसं च वस्यते । चतुर्विधिनिन्गेने नयनादान्तरेण । त० सा० १-६ । यथा वा प्रन्यसानुमानोपमानप्रवचनरेकोऽर्थः प्रमीयते । त० सा० १-३ । अतथ प्रत्यसानुमानोपमानप्रवचनानोपि प्रामाण्य- मन्यनुमागते । १-३ ५ ।

भेदों में जामिल करके भी इनका विरोध (१) करते हैं। इससे माल्म होता है कि उमास्त्राति जिस प्रकार चार भेदों के समर्थक थे, उस प्रकार पाँच, छ, सात आदि के नहीं। किर भी माल्म होता है कि उनने चार भेदों का समर्थन सिर्फ इसल्प्रिये किया था कि उनसे पिहले के जैना चार्यों ने उन्हें स्त्रीकार किया था। वास्त्रवमें प्रमाणके चार भेद उन्हें पसन्द नहीं थे। अगर उन्हें ये भेद पसन्द होते तो जिस प्रकार उनने प्रत्यक्ष परोक्ष भेदों में पाँच ज्ञानों का अन्तर्भाव किया है उसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुमान आदि चार भेदों में भी पाँच ज्ञानों का अन्तर्भाव करते। चार भेदों वाली मान्यता में पाँच ज्ञानों का अन्तर्भाव ठीक ठीक न हो सकने के कारण ही उमास्वातिने इस पर एक प्रकारसे उपक्षा की है। सूत्रमें प्रत्यक्ष परोक्ष का ही उल्लेख किया है और उसीमें पाँच ज्ञानों का अन्तर्भाव किया है।

चार भेदवाछी मान्यता अवश्य ही उमास्वाति के पहिले की थी, परन्तु दोभेदवाछी मान्यता पहिले की थी या नहीं, यह कहना ज़रा कठिन है। फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि जैन साहित्य में चार भेदवाछी मान्यता से दो भेदवाछी मान्यता पीछे की है। प्रमाण के दो भेदवाछी मान्यता चार भेदवाछी मान्यता से अधिक पूर्ण है। इसिल्ये अगर प्रत्यक्ष परोक्षवाछी मान्यता पिहले आगई होती तो चार भेदवालां मान्यता को ग्रहण करने की आवश्यकता ही न होती। इसिल्ये प्रारम्भमें काम चलाने के लिये नैयायिकों की

<sup>(</sup>१) अनुमानापमानागमार्थापत्तिसम्भवाभावान।पे च प्रमाणानीति केचिन्मन्य-न्यन्ते तत्कथमेतादित्यचाच्यते- सर्वाण्येतानि मितश्रुतयोरन्तर्भृतानि इन्द्रियार्थभान्नि-कर्पनिमित्तत्वात् । किचान्यत् अप्रमाणान्येव वा कुत मिथ्यादर्शनपरिमहाद्विपरीतो-पदेशाच । त० भा० १-१२ ।

चार भेदवार्छा मान्यता स्वीकार कर छीर्ग्इ। पीछे जैन विद्वानों ने स्वय वर्गीकरण किया और दो भेद माने।

इन दोनों मान्यताओं के प्रचलित होनेपर भी पाँच भदों के साथ समन्वय करना अभी वाकी ही रहा । प्रमाण के दे या चार भद माने जावें, तो इनमें मलादि पाँच भेट किस प्रकार अन्तर्गत किये जावें—यह प्रश्न वाकी रहा, जिसका नमाधान पिछले आचार्यों ने किया । उपलब्ध साहित्य पर से यही कहा जा सकता है कि इस प्रकार का पहिला प्रयन्त उमास्त्रातिन किया । उनने परोक्ष में मित श्रुत को और प्रत्यक्ष में अवि, मन:पर्यय, और केवल को शामिल किया । इसके पिहले अवि, मन पर्यय, केवल्जान के विषय में प्रत्यक्ष परोक्ष को कन्पना न थी । मितज्ञान को या उसके एक अश को ही प्रत्यक्ष माना जाता था । यद्यपि कुदकुदने भी इस प्रकार प्रत्यक्ष परोक्ष का समन्वय किया है परन्तु जब तक कुदकुंड का समय उमास्वाति के पिहले निश्चित न हो जाय तब तक उमास्वाति को ही इस समन्वय का श्रेय देना उचित है ।

उमास्यति के इस समाधान के बाद एक जटिल प्रश्न फिर खडा हुआ। वह यह जिस ज्ञानको दुनियाँ प्रत्यक्ष कहती है, और अनुभव से भी जो प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, उसे परोक्ष क्यों कहा जाय! यदि इस प्रत्यक्ष को परोक्ष कड़ा जायगा तो अनुमान वगैरह से इसमें क्या भेद रहेगा!

उमास्त्राति से पाँछे होनेवाले आचार्या ने इस प्रश्न के नमाथान की चेष्टा की । नन्दी सुत्र में प्रत्यक्ष के डो भेद किय गये-इन्द्रिय प्रत्यक्ष ने।इन्द्रिय प्रत्यक्ष । इन्द्रिय प्रत्यक्ष मे स्पर्शन आदि प्रत्यक्ष ज्ञामिल किये गये । नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष में अविध आदि । वाद के आचार्यों ने सान्यवहारिक, पारमार्थिक नाम से इन प्रत्यक्षों का उद्घेष किया । नन्दी सूत्रमे मितज्ञान को प्रत्यक्ष और परोक्ष [१] दोनों में शामिल किया है । उधर अनुयोगद्वारसूत्र में मित ज्ञानको सिर्फ प्रत्यक्ष कहा है । अन्त में अकल्क आदि ने इन सब गुत्थियों को मुलझाकर प्रमाण के व्यवस्थित मेद किये जिनमें पाँचो ज्ञानों का भी अन्तर्भाव हुआ । सर्वार्थिसिद्धि मे [२] प्रकरण आने पर मी इन्द्रिय प्रत्यक्ष को सान्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं कहा गया, सिर्फ इन्द्रिन्य प्रत्यक्ष को सान्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं कहा गया, सिर्फ इन्द्रिन्य प्रत्यक्ष को सान्यवहारिक प्रत्यक्ष के सान्यवहारिक और पारमार्थिक मेदों की कल्पना नहीं हुई थी । अथवा वह इतनी प्रचलित नहीं हुई थी कि पूज्यपाद को उसका पता होता ।

श्री जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण ने कदाचित् सबसे पहिले प्रत्यक्ष के साव्यवहारिक और पारमार्थिक दो भेद कहे हैं [३]। जिनमद्र-गणिकी इस नवीन कल्पना को भाष्य के टीकाकार ने पूर्ण शास्ता-नुकूल सिद्ध करने के लिये जो एडी से चोटी तक पसीना वहाया

<sup>(</sup>१) परोवखणाण दुविह पण्णत्त त जहा आभिणिबोन्टिअनाणपरोक्ख च सञ्जनाणपरोक्ख च । नन्दी २४ ।

<sup>(</sup>२) रयान्मतामिन्द्रियव्यापारजनित ज्ञान प्रत्यक्ष व्यतीतिन्द्रियविषयव्यापार परेक्ष इत्येदविसवाादलक्षणमम्युपगन्तव्य इति तदयुक्तम् १-१२ ।

<sup>ं (</sup>३) एगतेण परोक्ख लिगियमोहाइय च पच्चक्य । इदिय मणीमव ज त सववहार पच्चक्ख । विशेषावश्यक माप्य १५। ,

है वह भी इस वातका साक्षी है कि यह नवीन कल्पना है। यहाँ मैं टीकाकार के वक्तव्य को शका समाधान के रूपमें उद्शृत करता हूँ। टीकाकारने जो उत्तर दिये हैं वे बहुत विचारणीय हैं।

प्रश्न — साञ्यवहारिक और पारमार्थिक भेड शास्त्र में तो मिछते नहीं है, फिर भाष्यकार (जिनभद्रगणी) की कहाँ से माछ्म हुए।

उत्तर-शालमें नहीं हैं, परन्तु दूसरी जगह इस तरह है कि-परोक्षके दो भेद हैं: आभिनिवोविक और श्रुत । इन दोनोंको छोड़ कर और कोई इदिय ज्ञान नहीं है जिसे प्रत्यक्ष कहा जाय ।

प्रश्न – यदि ऐसा है तो मतिज्ञानके मीतर जो साक्षात् इन्द्रिय ज्ञान है, उसे पारमार्थिक प्रत्यक्ष मानो और जो लिंगादिसे उत्पन्न अनुमानादि मतिज्ञान है उसे परोक्ष मानो । इस प्रकार मतिज्ञान प्रत्यक्ष में भी शामिल रहेगा और परोक्षमें भी । जिनने इदिय ज्ञानको प्रत्यक्ष कहा है उनका कहना भी ठींक होगा और जिनने मतिज्ञानको परोक्ष कहा है, उनका कहना भी ठींक होगा ।

उत्तर- इन्डिजन्य ज्ञानको प्रत्यक्ष मानने पर यह छठा ज्ञान होजायगा । इसिक्ष्ये इन्द्रियजन्य ज्ञान को मतिज्ञानके मीतर ही मानना चाहिय और मतिज्ञान परोक्ष है, इसिक्ष्ये इन्डियजन्य ज्ञान भी परोक्ष कहलाया । इसी प्रकार मनोजन्य ज्ञान भी परोक्ष सिद्ध हुआ ।

अ**उन्-आ**गममें मनमे पैटा होनेवाले ज्ञानको परोक्ष कहाँ कहा है ?

उत्तर— मनोजन्य ज्ञानको परोक्ष भलेही न कहा हो परन्तु मनिश्रुतको नो परोक्ष कहा है और मनोजन्य ज्ञान मतिश्रुतके मीतर है इसल्पि वह भी परोक्ष कहलाया । प्रश्न-आगम में नोइन्द्रिय प्रत्यक्ष का स्पष्ट उद्घेव है और नोइन्द्रिय का अर्थ तो मन ही होता है इसिछिये मनोजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाया।

उत्तर—मले आदमी ! आगम के सूत्रका अर्थ न जान कर तू ऐसा कहता है । आगम में नोइदिय शब्दका अर्थ मन नहीं है, किन्तु आत्मा है । नोइदिय प्रत्यक्ष अर्थात् सिर्फ आन्मा से होनेवाला प्रत्यक्ष । अगर नोइदिय का अर्थ आत्मा न किया जायगा तो निम्न लिखित आपत्तियाँ खडी होंगी ।

- (क) अविश्वान अपर्याप्त अवस्था में भी बतलाया गया है परन्तु अपर्याप्त अवस्था में मन नहीं होता अगर अविश्वान मानसिक होगा तो अपर्याप्त अवस्था में कैसे होगा है
  - (ख) सिद्धों के मन नहीं होता, इसिलेये उनके भी प्रत्यक्ष ज्ञान का अभाव मानना पडेगा ।
  - (ग) मनोनिभित्तज्ञान मनोद्रन्य द्वारा ही होता है इसिल्ये परिनिमित्त वाला होने से वह अनुमान की तरह परोक्ष ही कहलाया न कि प्रत्यक्ष ।
- (घ) मनोजन्य ज्ञान अगर प्रस्यक्ष होगा तो वह मितश्रुत मे शामिल न होगा क्योंिक मितरुरत परोक्ष हैं। तब मितज्ञानके २८ भेद कैसे होंगे १ [ मन के चार भेद निकल जाने से चौबीस ही होंगे।]

यहाँ पर नोइंद्रिय का जो आत्मा अर्थ किया गया है वह जबर्दस्ती की खींचातानी है । वास्तव में नोइंद्रिय का अर्थ मन ही होता है। टीकाकार ने जो चार आपत्तियाँ वतलाई है वे विलक्तल नि.सार हैं। उनकी यहाँ सक्षेप मे आलोचना की जाती है।

- (क) जिस प्रकार अपयीत अवस्था में अविधि होता है उस प्रकार रहतज्ञान भी तो होता है। न्हतज्ञान तो मानसिक ही है। जब मानसिक होने पर भी रहतज्ञान अपयीत अवस्था में रहता है, तब अविध क्यों नहीं रह सकता ? बात यह है कि मन करण है। जबतक करण न हो तबतक ज्ञान का उपयोग नहीं हो सकता परन्तु लिक्षिक्य में ज्ञान रह सकता है। अपयीत अवस्था में लिक्ष [ ज्ञाक्ति ] रूप में अविधि ज्ञान होता है।
- (ख) सिद्धों के प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह का पर-पदार्थों का ज्ञान ही नहीं होता | प्रत्यक्ष परोक्ष भेद परपदार्थों की अपेक्षा से हैं। जब उनके परपदार्थों का ज्ञान ही नहीं तब प्रत्यक्ष परोक्ष की चिन्ता व्यर्थ है।
- (ग) परिनिमित्त के होने से प्रत्यक्ष परोक्ष नहीं होता किन्नु स्पष्टता ओर अस्पष्टता से होता है। ज्ञान मात्र किसी रूप में पर-निमित्तक होता है। परन्तु इसीव्रिय उसकी प्रत्यक्षता नष्ट नहीं होती।
- (घ) 'मनोजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होने से मित्रक्त में शानिल न होगा' यह कहना ठीक नहीं क्योंकि मन से पैदा होने वाले सभी ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं होते। जो मानसिक प्रत्यक्ष होते हैं ने अत्रिय आदि में शामिल होते हैं, और जो परोक्ष होते हैं ने मित्रक्त ज्ञान में शामिल किये जाते हैं। मित्रज्ञान के जो २८ मेद हैं ने मित्रज्ञानके हैं न कि प्रत्यक्ष मित्रज्ञान के।

इस प्रकार 'नोइद्रिय' गब्द का वास्तविक 'मन' अर्थ करने में कोई वाधा नहीं है। नदीसूत्र में जो अवधि आदि को नोइद्रिय प्रत्यक्ष कहा है वह मानसिक प्रत्यक्ष है जो कि सत्य और मौलिक है।

इस विवेचनसे यह अच्छी तरह समझा जा सकता है कि जब से पाच ज्ञानों को दो भागों में वाटने की चेष्टा हुई तभी से इन ज्ञानों का स्वरूप भी विकृत हुआ है। तथा संगित वैठाने के लिये साज्यहारिक आदि भेटों की कल्पना हुई है। इस भेद कल्पना ने अविध आदि के स्वरूप को और भी विकृत कर दिया।

इस प्रकार दूसरे दर्शनों के निमित्त से या सघर्षण से जैना-चियों को नयी ज्ञानन्यवस्था करनी पड़ी किन्तु उनको जब पाच-ज्ञानवाली मान्यता से समन्वय करना पड़ा तब उनको उसी किठ-नाई का सामना करना पड़ा जिसका कि दो नौकाओं पर सवारी करने वाले को करना पड़ता है। इस चेष्टा से पाचों ज्ञानो का स्वरूप इतना विकृत होगया कि समन्वय का मृल्य न रहा, साथ ही पाच ज्ञानों की मान्यता अन्धश्रद्धा में विलीन हो गई खास कर अवधि मन:पर्यय कंत्रलज्ञान ता बिल्कुल अश्रद्धेय होगये। जैनवर्म की पाच ज्ञानवाली मान्यता पर जो प्रत्यक्ष परीक्ष और उसके मेद प्रमेदों का आवरण पड गया है, उसको जब तक हम न हटायेंगे तवतक ज्ञानों के वास्तविक रूप की खोज न कर सकेंगे।

इसिल्ये यह चर्चा मैंने यहाँ पर की है कि पाँच ज्ञानो के स्वरूप पर स्वतन्त्रता से विचार किया जा सके। "अमुक ज्ञान ता प्रत्यक्ष है इसिल्ये उसका ऐसा लक्षण नहीं हो सकता" इस्यादि आपत्तियों का यहाँ इसिछेये कुछ मूल्य नहीं है कि ज्ञानों की प्रत्यक्षता परोक्षता का यह विचार मोलिक नहीं है । न्यायशास्त्र में आये हुए प्रमाण के रुक्षण से रुकर उसके भेदप्रभेदों तक का जितना विवे-चन है वह सव जैनेतर दार्शनिकों के साथ होनेवाले सघर्पण का फल है । आचार्यों की इन खोजों में सभी सत्य है और वह महात्मा महाबीर के मौलिक विवेचन से विरुद्ध नहीं गया है, यह नहीं कहा जा सकता। बल्कि यहाँ तक कहा जा सकता है कि पीछेके कुछ आचार्यों ने तो दूसरों का अन्ध अनुकरण तक कर डाला है । उदा-हरण के लिय माणिक्यनान्दिके परीक्षामुख की एक वात लीजिये । इनने प्रमाण के लक्षण में 'अपूर्व' विशेषण डाला है, जिसे कि ू मीमांसकों के प्रभाव का फल कहना चाहिये। पहिले के जैनाचार्य पूर्वार्धग्राही को भी प्रमाण मानते हैं । विलक्त विद्यानिन्दिने तो इस निषय को निलकुल ही स्पष्ट लिखा है कि ज्ञान चाहे पूर्वार्थग्राही हो या अपूर्वार्थप्राही उसके प्रभाण होने में वाधा (१) नहीं है ।

यह तो एक उदाहरण है। ऐसी बहुत सी बातें विचारणीय हैं। प्रमाण की स्वपरन्य मायात्मकता, उत्पत्ति में परतस्व, प्रत्यक्ष परोक्ष की परिमाषा, अनुमान के अंगों का विचार, हेतु के उपलिध अनुपलिध आदि भेद, प्रमाण का सामान्यविशेषात्मक विषय, आदि वातें सब पछि की हैं, विचारणीय भी हैं। मूलजैनसाहिस्य में इन वातों की चर्चा ही नहीं थी। दार्शनिक सप्ष्पण के कारण ये सब बातें

<sup>(</sup>१)तत्त्वार्यव्यवसायात्मक्षान मानामेतायता , रुक्षणेन गतार्थेत्त्वाद्वचर्यमन्याद्धि-श्चेषणम् ॥ ४-१०-७७ । गृहीतमगृहीत वा स्वार्थं यदि व्यवस्यति । तन्न लोके न शास्त्रेषु विज्ञहाति प्रमाणताम् । १-१०-७८ ।

आई। इसिंखेये अगर आज हमें इनके विरोध में कुछ कहना पड़े तो इससे प्राचीन जैन विद्वानों की मान्यताओं का विरोध होगा, न कि महात्मा महाबीर की मान्यताओं का।

# मतिज्ञान और श्रुतज्ञान का स्वरूप

सव ज्ञानों का मूल मितज्ञान है । इन्द्रियों के द्वारा होने-वाला प्रत्यक्ष, मानासिक विचार, स्मरण, तुल्नात्मक ज्ञान, तर्क वितर्क अनुमान, अनेक प्रकार की बुद्धि आदि सभी का मितज्ञान में अन्त-भीव होता है। इसिल्ये साधारणतः मितज्ञान का यही लक्षण किया जाता है कि 'इन्द्रिय और मन से जो ज्ञान पैदा होता है वह मितज्ञान है (१)।

प्रश्न-मित और रुत में क्या अन्तर है ?

उत्तर — मतिज्ञान स्वार्थ है, और रुरतज्ञान परार्थ है। रुरत-ज्ञान दूसरों के विचारों का भाषा के द्वारा होनेवाला ज्ञान (२) है इसल्पिय वह परार्थ कहलाता है। मुख्यतः शास्त्रज्ञान को रुरतज्ञान कहते हैं।

प्रश्न-शास्त्र में अर्थ से अर्थान्तर के ज्ञानको रुतज्ञान कहा है।
उत्तर--शब्दको सुनकर अर्थ का ज्ञान करना अर्थ से अर्थान्तर का ही ज्ञान है। परन्तु यह नियम नहीं है कि एक अर्थ से

<sup>(</sup>१) इन्द्रियेर्मनसा च यथास्त्रमधीन्मन्यते अनया मन्तते मननमात्र वा मति । सर्वाधीसिद्धिः १-९ ।

<sup>(</sup>२) शन्दमाकर्णयतो माप्यमाणस्य, पुस्तकादिन्यस्त वा चशुषा पश्यतः, प्राणादिभिन्नी अक्षराणि उपलभमानस्य यद्विज्ञान तत् श्रुतपुच्यते। त० टी० सिद्धसेन १-९।

दूसरे अर्थका जितना ज्ञान होगा वह सव रस्तज्ञान कहलायगा । यदि ऐसा माना जायगा तो चिन्ता (तर्क) अभिनिवीच (१) अनुमान इस्तज्ञान कह लायगा । मितज्ञान के ३३६ भेदों में ऐसे वहुत से भेद हैं जो एक पदार्थ से दूसरे पटार्थ के ज्ञानस्तप हैं, वे सव इस्तज्ञान कहलायगे । परन्तु वे मितज्ञान ही (२) माने जाते हैं। इसिल्यें गोम्मटसार (३) आदि का लक्षण अतिन्याप्त है ।

प्रचित भाषा में जिसे हम शास्त्रज्ञान कहते है वही उरुतज्ञान है, वाकी सब मतिज्ञान है। जैन शास्त्रों के निम्नलिखित वर्णन भी मतिरुरुतकी इस परिभाषा को स्पष्ट करते हैं।

[क] रुतज्ञान के नहीं भी कहीं भेद किये गये हैं, गहों -अंगवाह्य और अगप्रविष्ट किये गये हैं। शास्त्र के भेदों को ही रुतके भेद कहा गया, इससे माळूम होता है कि शास्त्रज्ञान ही रुतज्ञान है।

[ख] जिस प्रकार रुतज्ञान के विषय में मभी द्रव्यों का समावेश होता है, उसी प्रकार मितज्ञान का विषय भी वतलाया (४) गया है। परन्तु प्रश्न यह है कि मितज्ञान के द्वारा धर्म अधर्म आदि अमूर्तिक द्रव्यों का ज्ञान कैसे होगा ? किसी भी इन्द्रिय से हम

<sup>(</sup>१) तत्साच्याभिमुखो चोघो नियतः साधने तु यः । कृतोऽनििंदिय-युत्तेनामिनिवोध स रुक्षितः । स्रोकवार्तिक ५-१३-१२२ ।

<sup>(</sup>२) एतेपाम् रुतादिप्त्रप्रमृत्तेश्व । सर्वार्यसिद्धि १-१३ ।

<sup>(</sup>३) अत्यादो अत्यतर मुवलम त भणित सुदणाणं । गो० जी० ३१५ ।

<sup>(</sup>४) मतिइस्तयोर्निवन्धो द्रव्येत्वसर्वपयिषु । त० अ०१ मूत्र २६ । द्रव्येषु इति बहुवचननिर्देशः सवेषां जीवधर्माधर्माकाशपुद्गलाना सङ्महार्यः । सर्वार्धसिद्धि ।

अमूर्तिक पर्शिय को नहीं जान सकते । यह प्रश्न प्राचीन विद्वानों के सामने भी खडा हुआ था परन्तु मितज्ञान की ठीक परिभापा मूलजाने से इस प्रश्नका उनमे ठीक समाधान न हुआ। पूज्यपाद सर्वार्थिसिद्धि [१] में कहते हैं--अनिन्दिय नामका करण है, उससे पिहले धर्म अधर्म आदि का अवग्रह होता है, उसके बाद रहतज्ञान उस विषय में प्रवृत्त होता है।"

पृज्यपाद का यह उत्तर विलक्षल अस्पष्ट और टालमटूल है, क्योंकि मनके द्वारा धर्म द्रव्यका अनुभव तो होता नहीं है। हा, अनुमान होता है। अगर अनुमान [ अर्थ से अर्थान्तर का ज्ञान ] इरुतज्ञान है तो धर्म द्रव्य का यह रुतज्ञान कहलाया न कि मतिज्ञान, मन के द्वारा धर्म आदि का अवप्रह किसी भी तग्ह सिद्ध नहीं होता। यही कारण है कि अकलंकदेवने धर्भादि के अवप्रहादि का उल्लेख नहीं किया, सिर्फ 'मन का व्यापार होता है' इतना ही कहा है। और श्लोकवार्तिककारने इस प्रश्न से किनारा काट लिया है(२)।

सिद्धसेन गणींने इस प्रश्न का समाधान दूसरी तरह किया है। वे कहते हैं कि 'पाहिले रुरुतज्ञान से धर्मद्रन्य का ज्ञान होता है पाँछे जब वह उसका ध्यान करता है तब मतिज्ञान(३) होता है।

<sup>(</sup>१) अनिन्दियाख्य करणमस्ति तदालम्बनो नोइन्द्रियावरगक्षयोपशमल-व्धिपूर्वक उपयोगोऽवयहादिरूप प्रागेवोपजायते । ततस्तत्पूर्व रुतज्ञान तद्विषयेपु स्वयोग्येपु व्याप्रियते । स० सि० १-२६ ।

<sup>(</sup>२) नोइन्द्रियावरणक्षयोपश्चमलञ्च्यपेक्ष नोइन्द्रिय तेषु व्याप्रियते । त० राज० १२६-४ ।

<sup>(</sup>२) मतिज्ञानी तात्रत् रुरुतज्ञानेनोपळच्येष्वर्थेषु यदाऽक्षरपरिपाटोमन्त-रेण स्वभ्यस्तविद्यो द्रव्याणि ध्यायति तदा मतिज्ञानविपयः सर्वेद्रव्याणि । त०मा० र्टाका १-२७

इस समाधान में उळटी गगा वहायी गई है । अनुभव और मान्यता यह है कि पहिंछे मति होता है, पींछे रुरत (१) होता है, जबिक गणोंजोंने पहिंछे रस्त और पींछे मित का कथन किया है। दूसरी वात यह है कि ध्यान, किसी उपयोग की स्थिरता है। ध्यान से उस उपयोग की स्थिरता सिद्ध होती है न कि उपयोगान्तरता। इस लिये ध्यानरूप होने से स्रुतज्ञान मतिज्ञान नहीं वन सकता । वास्तव में वह अर्थ से अर्थान्तरका ज्ञान तो रहता ही है। इससे यह वात स्पष्ट है कि अर्थ से अर्थान्तर के ज्ञान को रुरुतज्ञान नहीं कहते किंतु शास्त्रज्ञान को स्रुतज्ञान कहते हैं । शास्त्रज्ञान के सित्राय वाकी अर्थ से अर्थान्तर का ज्ञान मतिज्ञान ही है। दूसरे शब्दों में हम मति-~ ज्ञानी को वृद्धिमान कह सकते हैं और रुतज्ञानी की विद्वान कह सकते हैं। वृद्धि और विद्याके अन्तर से मतिश्रुत के अन्तर का अंदाज छग सकता है।

प्रश्न-मितज्ञान का क्षेत्र अगर इतना व्यापक होगा तो मित-और रुत में व्याप्य-व्यापक मान हो जायगा । अर्थात् रुतज्ञान मित का अश हो जायगा ।

उत्तर—विशेषावस्यक माण्य में कहा है कि 'स्रुतज्ञान मित-ज्ञान का एक विशिष्ट भेद ही है, इसिल्ये उसे मितिज्ञान के वाद कहा(२) है।' इस प्रकार किसी अपेक्षा से स्रुतज्ञान, मित का विशिष्ट

<sup>(</sup>१) महपुव्य सुयमुत्त न मई सुयपुन्तिया विसेसोऽयं । विशेषावश्यक

<sup>(</sup>२) महपुळ जंण सुयं तेणाईए मर्ड, विशिष्टो वा-मइमेओ चैव सुय तां नइसमणतर माण्य । ८६ ।

नेद होने पर भी बुद्धि और विद्वत्ताके समान उन दोनों में मेद स्पष्ट है। मितज्ञान स्वय उत्पन्न ज्ञान है अर्थात् उसमें परोपदेश की आव-स्यकता नहीं है, जब कि श्रुतज्ञान परोपदेश से पैदा होता है — उसमे शब्द और अर्थ के सकेत की आवश्यकता होती है।

प्रश्न-क्या मित्रान में सकेत की आवश्यकता नहीं होती ? आकों से जब हम घडा देखते हैं, तब 'यह घडा है इस प्रकार के जानके छिये 'घडा' शब्द के सकेत की आवश्यकता होती है . तब इस प्रकार के मित्रान को क्या हम श्रुतज्ञान कहे ?

उत्तर-यहा हमें घड़े के ज्ञानके लिये सकेत की आवश्य-कता नहीं ह किन्तु उसके न्यवहार के लिये हैं। जिसको घड़े का सकेत है, और जिसे घड़े का सकेत नहीं है दोनो ही घड़े का ज्ञान कर सकते हैं।

प्रश्त-जब मनुष्य पैदा होता है तब उसे किसी भाषा का सकेत नहीं होता और सकेत बिना रुरतज्ञान नहीं होता, तब किसी को रुरतज्ञान कैसे पैदा होगा, क्योंकि सकेत के बिना न तो रुरतज्ञान होता है न रुरतज्ञान के बिना सकेत 2

उत्तर-पिछला वाक्य ठीक नहीं । क्योंकि रुरतज्ञान के लिये सकेत की जरूरत है परन्तु सकेत के लिये रुरतज्ञान अनिवार्य नहीं है। सकेत रुरतज्ञान से भी होता है और मातिज्ञान से भी। जन हमसे कोई कहता है कि 'इस वस्तु को घडा कहते हैं' तन यह संकेत रुरतपूर्वक है। परन्तु जब कोई बालक, वचन और किया के अविनाभाव से सकेत का अनुमान करता है, तत्र वह मितपूर्वक सकेत कहळाता है।

प्रक्त-मितज्ञानसे जाने हुए पदार्थ को दूसरे से कहने के लिये जब हम मन ही मन भाषा रूप में परिणत करते है तत्र वह मित बना रहता है या रुस्त हो जाता है ?

उत्तर—मन में भाषारूप परिणत होने से अर्थात् भावाक्षर होने से कोई ज्ञान रुरत नहीं कहलाता, किन्तु भाषा से पैदा होने से रुरत कहलाता है। इसल्ये भाषापरिणत होने पर भी वह मित ही कहलाया।

प्रश्त-ज्ञान को भाषा परिणत करके जब हम बोटते हैं तब कौन ज्ञान कहलाता है ?

उत्तर-बोलना कोई ज्ञान नहीं है, न शब्द ज्ञान है। दूसेरे प्राणी के लिये यह रुत्त ज्ञान का कारण है, इसलिये हम इसे द्रव्य रुत्त कहते हैं। इसे द्रव्याक्षर अथवा व्यञ्जनाक्षर भी कहते हैं।

उत्तर—मावररुत का कारण जो शब्द, या भाषारूप संकेत लिपि आदि द्रव्यरुत हैं। इनसे जो ज्ञान पैदा होता है वह भाव-रुत है। द्रव्यरुत कारण और भावरुत कार्य है।

प्रंश्न-द्रव्यस्त्त, भावस्त्त का कारण है, परन्तु कार्य किस का है। उत्तर-द्रव्यरस्त, किसी भी ज्ञान का कार्य हो सकता है । मतिज्ञान से(१) किसी अर्थ को जान कर जब हम बोलते हैं तब द्रव्य रस्त मतिज्ञान का कार्य है, जब रस्तज्ञान से जानकर बोलते हैं तब भावरस्त का कार्य है।

प्रश्न-द्रव्यरुत, भावरुत का कार्य भी है और कारण भी है। दोनों बातें कैसे सभव हैं 2

उत्तर-द्रव्यरुरुत, वक्ता के भावरुरुत का कार्य है और श्रोता के भावरुरुत का कारण है। वह एकही भावरुरुत का कार्य और कारण नहीं है।

प्रक्रन-रुरुतज्ञान से जाने हुए पदार्थ पर विशेष विचार करना और नयी खोज करना किस ज्ञान में शामिल है 2

<sup>(</sup>१) इस विषय में भी जैनाचायों में मतमेद है। तत्त्वार्थमाप्यके टीकाकार सिद्धसेनगणी कहत हैं कि मतिज्ञानके द्वारा किमी अर्थका प्रतिपादन नहीं होस-कता क्योंके यह ज्ञान मूक है। मतिज्ञानसे जाना हुआ अर्थ रहतसे ही कहा जा सकता है। केवलज्ञान यथि मूक है लेकिन सम्पूर्ण अर्थको जाननेसे प्रधान है, इसालिये प्रतिपादन कर सकता है। (मत्याधालोचितोऽर्थः न मत्याधिम शक्य-प्रतिपादियतु मूकत्वान्मत्यादिज्ञानाना, अतस्तैरालोचितोऽप्यर्थ पुनरिप रहत-ज्ञानेवान्यस्म स्वपरप्रत्यायकेन प्रतिपाधते, तस्माचदेवालिकत युक्त नेततराणि। केवलज्ञान तु यद्यपि मूक तथाप्यशेषार्थपरिच्लेदात् प्रधानमिति कृचाऽवलम्यते। त॰ भा० टी॰ १-३५) परन्तु इस सतका विरोध विशेषावश्यकमे किया गया है। मैंने भी इस मतको स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि इससे ईहा अवाय आदि सभी ज्ञान रहत कहलाने लगेंगे। मूक होने पर भी अगर केवलज्ञानसे प्रतिपादन होसकता है तो मतिज्ञानसे मो होसकता है। भाषामकप्पविसेतयेन तओ वा सुयमज्ञदं। विशेषावश्यक १३४। अर्थात् भाषाके सकत्य मात्रसे किसी ज्ञानको रहत कहना टीक नहीं है।

उत्तर यह विशेष विचार दुद्धिन्द्रप है और वुद्धि मतिज्ञान का भेद है, इमल्पिये यह भी मिनज्ञान कहलाया । मितज्ञान के भेद में चार तरह की वुद्धि का कथन किया जाता है उसमें दूसरा भेद 'वैनियकी' वुद्धि का है। यह विशेष विचार वैनियकी वुद्धिरूप होने से मितज्ञान कहलाया।

प्रक्रन—यदि रुरुतज्ञान भाषाजन्य ज्ञान है तो वह एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय के कैसे होगा ? उनके कान नहीं होते कि वे छुने । उनके मन नहीं होता कि वे विचार करें। दूसरे के भावों से वे क्या लाभ उठा सकते हैं ?

उत्तर-इहतज्ञानकी जितनी परिभापाएँ प्रचलित है, उन सब के समने यह प्रश्न खड़ा ही है । रुरुतज्ञान अगर अर्थ से अर्था-न्तरका ज्ञान माना जाय तो भी एकेन्द्रिय आदि ,के मन नहीं होने से रुज्ञान कैसे होगा ? इसके अतिरिक्तं एक प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि अगर इनके मन न माना जाय नो इनके द्वारा सुन्यवस्थित काम कैसे होते हैं ? चींटियोंका अगर घ्यान से निरीक्षण किया जाय तो माछ्म होगा कि उनके मन है । वे अपना एक समूह वनाती हैं। एक चींटीको अगर कहीं कुछ खाद्य सामग्री का पता लगता है तो वह सैकडों चीटियों को बुळाळाती है। एक चीटी जब दसरी चीटियों पर अपना मान या ज्ञात समाचार प्रकट करती है तन उनमें कोई भापा हे:ना चाहिये और भाषाजन्य ज्ञान रुतज्ञान है। इस प्रकार उनके इरुतज्ञान स्पष्ट सिद्ध होता है। किन्तु मन नहीं माना जाय तो रुतज्ञान कैसे होगा ? मन के विना रुत असम्मव है ।

जनीन के नीतर चीटियों के नगर होते हैं, उनमें सड़कें होती है रक्षक चीटियाँ, रानी चीटी, आदि के उनमें दल होते हैं। वे विज्ञानीय चींटिगों में छडती है। इस प्रकार एक तरह की सगाठित नमाजर्चना उनमें होती है। न्यूनाभिक रूप मे अन्य कीडों तथा प्राणियों ने थिपय में भी यही वात कही जा सकती है। केवल मनके विषय में ही यह प्रश्न नहीं है, किन्तु आज वैज्ञानिको ने वृक्षों में भी पाँचों इन्द्रियां सावित की है । सुस्वर, सुगध दुर्गंध का उनके ऊपर जैसा प्रभाव पडता है वह यत्रो द्वारा दिखला दिया गना है । इससे जैन शास्त्रों में वर्णित एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि भेट भी शङ्कनीय माळ्म होने लगते हैं। परन्तु जैन शास्त्रों के देग्वने से माऌ्म होता है कि वे भी इस विषय मे उदासीन नहीं हैं, ये भी इस वात से परिचित हैं कि एकेन्ट्रिय आदि जीवों पर पाँचों इन्द्रियों के विपयों का प्रभाव पड़ता है, इसिंचेये किसी न किसी क्षपें उनने भी एकेन्द्रिय आदि जीवोके न्यूनाधिक रूपमे पाँचों इन्द्रियाँ और प्नको स्त्रीकार किया है । इसल्पि उनके रुतज्ञान भी होता है।

नंदी सूत्रकी टीका में लिखा है:--

"जिसके तर्कवितर्क ढूँढना खोजना, सोच विचार नहीं है वह असंज्ञी है। सम्मूर्छिमपचेन्द्रिय विकलेन्द्रिय आदि को असज्ञी समझना चाहिये। उनके उत्तरोत्तर थोड़ा थोडा मन होता है इसलिये वे थोडाथोडा जानते हैं । सज्ञी पचेन्द्रियों की अपेक्षा सम्मूर्छिम पंचेन्द्रिय अस्पष्ट या थोड़ा जानते हैं। उसस कम चतुरिन्द्रिय आदि। सबसे कम एकेन्द्रिय क्योंकि उसके

मनोद्रव्य प्राय. है ही नहीं । सिर्फ बहुत ही थोडा विलक्षल अव्यक्त मन उनके पाया जाता है जिससे उनके आहारादि सज्ञाएँ होनी हैं (१)"

विशेषावस्यक भाष्य [२] में कहा है:-

"पृथ्वीकायिकादि जीवें। के जिस प्रकार द्रव्येन्द्रिय विना भावेन्द्रिय ज्ञान होता है उसी प्रकार उनके द्रव्यरुहत के अभाव में भावरुहत जानना चाहिये।"

"असंज्ञी जीवों के संज्ञाएँ वहुत थोडी होती है इसल्यिय वे संज्ञी नहीं कहलाते । जिस प्रकार एकाध रुपया होने से कोई धनवान नहीं कहलाता, साधारण रूप होने से कोई रूपवान नहीं

<sup>(</sup>र) यस्य पुनर्नास्ति ईहा अपाहो मार्नणा गवेपणा चिन्ता विमर्शः सोऽसज्ञीति लग्यते । स च यम्पृष्टिम पत्र्चेट्यिविकलेट्यादिविवय । सिंह स्वल्पस्वल्पतरमनोलिधसम्पन्न वादस्फुटमस्फुटनरमर्थ जानाति । तथाहि सिष्ठ पञ्चेट्यिपेक्षया सम्पृष्टिमपञ्चेट्यियोऽस्फुटमर्थ जानाति, ततोऽप्यस्फुट चतु-रिट्रिय ततोऽप्यस्फुटतर बीट्रिय ततोऽप्यस्फुटतर बीट्रिय ततोऽप्यस्फुटतर बीट्रिय ततोऽप्यस्फुटतरेकेट्रिय तस्य प्रायो मनोडन्यासम्भवात् केवलमन्यक्तमेव किनिद्रतीवास्पतरं मनो दृष्टन्य यद्दशादाहारादिमहा अन्यक्तरूपा प्रादुप्यन्ति । नन्दी टीका मृत्र ३९ ।

<sup>(</sup>२) जह सहुम भाविदिय नाण दिव्विदियावरोहे वि । तह दव्यस्यामावे मावस्य पित्थवादोण । १०३ । टांका में विस्तृत विवेचन हैं। एकेन्दिर्यों पर पाचों इन्डियों के विषय का प्रमाव बताया है और पाँचों ही इन्डियावरण का क्षयोपशम माना है इसीप्रकार पण्णवणा स्त्र के नवमे स्त्र की टींका में वृक्षों को पचेन्दिर्य सिद्ध किया है । और बाग्निन्द्र्यों के न होने से उन्हें एकेन्दिर्य माना है । पचेंदियों वि बउलो नरेाव्य सव्वविसयोवलम्माओ । तहिंव न मण्णइ पचिंदिओं चि विव्वान्दियामावा ॥ ततो न मावेन्दिर्याणि लोंकिक व्यवहारपथावतीणेंकेन्दिर्यादिव्यपदेशानिबन्धन किन्तु द्रव्येन्दिर्याणि ।

कहलाता उसी प्रकार साधारण सज्ञासे कोई सज्ञीं नहीं कहलाता किन्तु उसके लिये विशेष सज्ञा होना चाहिये (१)।"

इन उद्धरणों से इतना तो सिद्ध होता है कि आज से करीव डेढ हजार वर्ष पहिले वृक्षादिकों के पाँचों इन्द्रियां और मन माना जाने लगा था। किन्तु जीवोंके एकेन्द्रिय आदि मेद उससे भी पुराने हैं। उस पुरानी परम्परा का समन्वय करने के लिये यह मध्यम मार्ग निकाला गया कि एकेन्द्रियादि मेद द्रव्येन्द्रिय की अपेक्षा मानना चाहिये, भावेन्द्रियां तो सभी के सब होती हैं। मेरे खयाल से इसकी अपेक्षा यह समन्वय कहीं अच्ला है कि सभी जीवोंके सभी द्रव्येन्द्रियां और द्रव्यमन माना जाय और विशेषावश्यक के शब्दों में उन्हें इसलिये एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि ठहराया जाय कि उनके शेष इन्द्रियां वहुत अल्प परिणाम में हैं। द्रव्येन्द्रिय का बिलकुल अभाव मानने से भावेन्द्रिय भी काम न कर सकेगी।

जो लोग समन्वय न करना चाहते हों, उन्हें यह समझना चाहिय कि प्राचीन समय में जितने साधन थे उसके अनुसार खोज करके जीवों के एकेन्द्रियादि भेद निश्चित किये गये, पाँछे नये नये अनुभव होने से उन सबको पचेन्द्रिय माना जाने लगा। इस प्रकार एक दिशासे जैन वाङ्मय में धीरे धीरे विकास भी होता रहा। परन्तु इस विचारधारा की अपेक्षा समन्वय की तरफ झुकने का एक

<sup>(</sup>१) थोवा न सोहणा विय ज सा तो नाहिकीरए इहड । कारेसावणेण धणव ण रूवव मुत्तिमेत्तेण । ५०६ । जह बहुदच्वो धणव पसत्थरूवा अ रूवव होइ । महईइ सोहणाए य तह सण्णी नाणसण्णाए । ५०७ ।

प्रवल कारण है। एकेन्द्रिय जीवों के, जैनसाहिल के प्राचीनसे प्राचीनकाल में मित और रुरत दो ज्ञान मिलते है। जब कि रुरत-ज्ञान मनसे ही माना गया है तब यह निश्चित है कि उनमें मन भी माना जाता होगा। अन्यथा उनके रुरतज्ञान मानने की को जरूरत नहीं थी।

खर, इस विवेचन से इतना तो सिद्ध है कि एकेन्द्रिय आहि सभी जीवों के मन होता है इसिल्यें व थोडा बहुत विचार क सकते है, एक दूसरे के भावों को भी किसी न किसी रूप समझ सकते हैं। भावों को व्यक्त करने का या समझने का ज माध्यम है वहीं भाषा है, और उससे पैदा होने वाला ज्ञान इरुत ज्ञान हैं। इस प्रकार इरुतज्ञान सभी ससारी जीवों के सिद्ध हों में कोई वाधा नहीं है।

प्रश्न—रुरुतज्ञान की जो परिभाषा आपने की है वह ठी है, परन्तु इससे रुरुतज्ञान का विषय मितज्ञान से कम हो जाया.. और रुरुतज्ञान की विशेषता न रहेगी। रुरुतज्ञान का अलग स्थान मानने की जरूरत भी क्या रहेगी?

उत्तर-मितज्ञान का निपय अगर इरुतज्ञान से अधिक सिद्ध हो जाय तो इसमें कोई आपित नहीं है। वास्तव में मितज्ञान का निपय सब से अधिक ही है। और किसी अपेक्षा से इरुतज्ञान मित-ज्ञान का भेद ही है, यह बात पिहले कहीं जा चुक्ती है। दरुतज्ञान का जो अलग स्थान रक्खा गया है उसका कारण यह है कि मनुष्य जाति का सारा विकास इसके ऊपर अवलिनत है। यदि पूर्वजो

स आये हुए ज्ञान का लाभ हमें समाजके द्वारा न मिला होता तो हम सबसे अधिक बुद्धिमान होने पर भी मुर्ख से मूर्ख से भी पीछे रहे होते । किसी भी दिशा में जाओ उस दिशा में हमें इसके उदाहरण मिलेंगे । आज हम जिस सुन्दर रेलगाडीमें यात्रा करते हैं, उसको बनानेवाला ऐसी गाडी कभी न बना सकता, यदि उसे इससे पहिले की साधारण रेलगाडी का ज्ञान अपने पूर्वजों से न मिला होता। मतलव यह है कि अगर हम रुतज्ञात को अपने जीवन में से निकाल दें तो हममें से प्रत्येक को अपनी उन्नति का प्रारम्म विलक्क पशुजीवन से शुरू करना पड़े, हमारे ज्ञान का लाभ अोगे की पीढी न उठा सके, इसलिये उसे मी वहीं से उन्नति का प्रारम्भ करना पडे जहां से हमने किया है। इस प्रकार प्राणी-समाज किसी भी तरह की अन्नति कमी न कर सके। रुरतज्ञान ने ही हमारे जीवन को इतना उन्नत बनाया है। पूर्वजों का और अपने साथियों के अनुभवो का लाभ अगर हमें न मिले तो हमारी अवस्था पद्मओंसे भी निम्नश्रेणी की हो जाय | इसीछिये रुरुतज्ञान का क्षेत्र भी विशाल है, उसका स्थान भी उच्च और स्त्रतन्त्र है । यद्यपि रुरुनज्ञान, मतिज्ञान बिना खड़ा नहीं है। सकता किन्तु रुरुतज्ञान के विना मतिज्ञान, पशु से अधिक उच्च नहीं बना सकता । इस प्रकार े मतिरुरुत एक दूसरे में ओतप्रोत होने पर भी स्त्रार्थ और परार्थ की दृष्टि से दोनों में भेद है ।

## मतिज्ञान के भेद

मतिज्ञानके मेद जो वर्तमान में प्रचलित है उनका विकास कव कैसे हुआ इसका पता लगाना यद्यपि कठिन है, तो भी इतना अवस्य कहा जासकता है कि म. महाबीरने मित्तानके प्रचित भेट नहीं कहे थे। ये भेद प्राचीन होने पर भी म. महाबीरके पीछेके है। पर बात आगिकी आलोचनासे माइम होजायमा। यहाँ में पहिले वर्तमान की मान्यताओं का उद्घेख करता हूँ, पीछे आलोचना की जायमी।

१ मतिज्ञान के दो भेद हैं इस्तीनश्रित और अश्रुतानिश्चित् १)

दरुतज्ञान से जिसकी वृद्धि संस्कृत हुई हे, उसको इरुतकी आलोचना की अपेक्षा के विना जो मितज्ञान पेटा होता है वह इरुतिनिश्चित मितज्ञान कहलाता है। और जो शास्त्रसस्कार के विना स्वामाविक ज्ञान होता है वह अस्रुतिनिश्चित मितज्ञान (२) है।

२-क्रतनिश्रित के चार मेद हैं-अवग्रह, ईहा. अवाय और धारणा ।

३-इन्द्रिय और मन के निमित्त से दर्शन के बाद जो प्रथम ज्ञान होता है वह अवग्रह (३) है। जैसे, यह मनुष्य है।

४-अवग्रह के बाद विशेष इच्छारूप जो जान है वह ईहा

<sup>(</sup>१) आमिणिबोहिय नाण दुविह पन्नत । त जहा स्यिनिस्मिय अस्यिनि स्तियं च-नदी सूत्र । २६ ।

<sup>(</sup>२) पुन्न स्वपितिनिमयं महस्स ज सप्य सुवाईय । त निस्तिय इयर पुष् जाणिस्मिय महत्त्वज्ञ त । विशेषावस्यक १६९ ।

<sup>(</sup>३) विषयविषयिति निपातानन्तरमाद्यमहणमवमहः । त० राजवार्तिः १--१५-१ । विषयविषयिसैनिपातानान्तरसमुद्भृतस्त्वामात्रगोचरदर्शनाङ्घातमा-थमवान्तरसामान्याकार विशिष्टवस्तुमहणमवमहः । २-७ प्रमाणनयतःवालोक ।

(१) है। जैसे, यह पुरुष माछ्म होता है। अवग्रह के वाद सशय होता है जैसे यह स्त्री है या पुरुष ? इस सशय को दूर करके ईहा होता है जिसमें सगय की तरह अनिश्चित दशा नहीं होती, ज्ञान एक तरफ को झुकता है। सशय और ईहा में यह अन्तर माना जाता है।

५-विशेप चिन्होंने उसका ठीक ठीक निर्णय करना अवाय (२) है।

६-जाने हुए अर्थ का विस्मरण न होना धारणा (३) है।

७-अन्नप्रह के दो भेट हैं, व्यञ्जनाप्रह (४) और अर्थात्रप्रह । दर्शन के बाद जो अन्यक्तप्रहण होता है वह व्यञ्जनावप्रह है उसके न्नाद जो व्यक्तप्रहण होता है वह अर्थावप्रह है।

८-चक्षु और मन से व्यञ्जनावप्रह नहीं होता, क्योंिक ये

<sup>(</sup>१) अवगृहीतेऽथे तद्विशपाकाक्षणमीहा । यथा पुरुष इत्यवगृहीते तस्य मापावयोरू पादिविशेषराकाक्षणमीहा । त० रा० १-१५-२ । अवगृहीतार्थ विशेषाकाक्षणमीहा । प्र० न० त० । अवग्रहेण विषयीकृतो योऽर्थ अवान्तर-मनुप्यत्वादि जाति विशेषलक्षण तस्य विशेष कर्णाटलाटादिभेदस्तस्याका क्षणम्मवितव्यता प्रत्ययरूपतयाम्रहणामिमुख्यमीहा इत्यमिधीयते । रवाकरावता-रिका २-८ ।

<sup>(</sup>२) विशेषनिर्झानाद्याथा-स्यावगमनमवाय । सापादिविशेर्यानर्झानात्तस्य याधात्स्येन अवगमनमवापः । दाक्षिणात्योऽय युवा गौर इति वा। त० राजवार्तिक १-१५-३ ईहितविशेषनिर्णयोऽवाय । प्र० न० त० २-९।

<sup>(</sup>३) निर्ज्ञातार्याविरमृतिर्धारण। १-१५-४ त० रा०।

<sup>(</sup>४) व्यक्तज्ञहण अर्धावग्रहः अव्यक्तज्ञहणं व्यञ्जनावाग्रहः । त० रा० १-१८-२ । सुप्तमत्तादिस्क्षावबोधसहितपुरुपवतः । सिद्धसनगणिश्तः तत्वार्घर्टाका १-१८ ।

दोनों इन्द्रियां अप्राप्यकारी हैं अर्थात् पदार्थ का स्पर्श किये विना पदार्थ को जानती हैं।

९-व्यञ्जनावप्रह चार इन्द्रियों से होता है, इसिल्ये उसके चार भेद हैं। अर्थावप्रह पाँच इन्द्रिय और मनेस होता है इसिल्ये उसके छ भेद हैं। इसी प्रकार ईहा, अवाय और धारणा के मी छ छ भेद हैं। इस प्रकार मित्जान के कुल (४+६+६+६=२८) अर्ह्याइस भेद हैं।

१०-- विषय के भेद से इन सब भेदों के बारह बारह भेद हैं इसिटिये मितज्ञान के कुल ३३६ (२८×१२=३३६) भेद होते हैं। बारह भेद निम्नलिखित हैं — बहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अक्षिप्र, अनिसृंत, निसृत, अनुक्त, उक्त, ध्रुव, अध्रुव।

बहु=बहुत परार्थे का ज्ञान । एक=एक पदार्थ का ज्ञान । वहुविध=बहुत तरह के पदार्थे का ज्ञान । एकविध=एक तरह के पदार्थे का ज्ञान । क्षिप्र=र्शाव ज्ञान । अक्षिप्र=देशीसे होनेबाटा ज्ञान । अतिमृत [२]=एक अंशको निकटा हुआ देखकर पूर्ण अञ्चका ज्ञान या समान पदार्थ को देखकर दूसरे पदार्थ का ज्ञान । जेसे-पानी के

<sup>(</sup>१) व युक्त पदेनादां व युनाहण दु वत्युदेसं वा । मयल वा अवलंबिय अणित्मदं अण्णवत्युगर्ड । ३१२ । पुनल्करतहणे काले हिथित्मर वदण गवर गहणे वा । व अत्यत्त चदत्म य वेशुत्म य बोहणं च हवे । ३१३ । गोम्मटसार लीव राड । एव अतुमानरमृतिप्रत्यमिज्ञानतको स्थानि चत्वारि मितिष्ठानानि लानिस्तार्यविषयाणि केवलपरोसाणि एक देशतोऽपि वेशया-भावार्, श्रेपाणि बहापर्याविषयाणि मितिज्ञानानि सांव्यवहारिक प्रत्यक्षाणि । गो० बा० टाका ।

जपर मूड देख कर पानी के भीतर प्रविष्ट हाथी का ज्ञान अथवा मुखको देखकर चद्रका ज्ञान । स्मृति, प्रव्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान इसीके भीतर हैं । निमृत-पूरा निकल जाने पर उस पदार्थ का ज्ञान । अनुक्त(१) विना कहे अर्थात् थोडा कहे जाने पर पूरी बातका ज्ञान । उक्त--पूरी बात कही जानेपर पदार्थ का ज्ञान । ध्रुव-एक सरीखा प्रहण होते रहना । अध्रव--न्यूनाधि क प्रहण होना ।

११-बारह मदों में बहु बहुविध, क्षिप्र, अनिसृत, अनुक्त युव, ये छः मेद उच्च श्रेणींके हैं और बाकी छः निम्नश्रेणींके हैं।

१२—मति, स्मृति, सज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध ये सब र्मितिज्ञान हैं।

१३ — अरुरुतिनिश्चित मितज्ञानके भेद बुद्धि की अपेक्षा चार हैं। औत्पित्तकी, वैनियकी, कर्मजा, पारिणामिकी। (ये चार मेद दिगम्बरसम्प्रदाय मे प्रचिलत नहीं हैं, लेकिन बुद्धियोंको मितज्ञान माननेक। उल्लेख दिगम्बर शाखों में भी मिलता है। तत्त्वार्थ राजवार्तिक में(२) प्रातिमा, बुद्धि, उपलब्धि आदिको मितज्ञान कहा है)

उपदेश आदि के बिना किसी विषय में नई सूझ कराने वाली बुद्धि औत्पत्तिकी [३] बुद्धि है । नन्दी सूत्र में औत्पत्तिकी

<sup>(</sup>१) अनुक्तमामेत्रायेण प्रतिपत्ते न्त० रा० १-१६-१० ।

<sup>(</sup>२) मित स्मृति सङ्गा चिंतामिनिवोधादय इत्यर्थ । के पुनस्ते १ प्रतिमाद्यद्युपलन्ध्यादयः । त० रा० १-१३ १ ।

<sup>(</sup>३) उत्पत्तिरंव न साम्राम्यासकर्मपरिशिलनादिकम् प्रयाजन कारण यस्या सा औत्पत्तिकी । नन्न सर्वस्या नुद्धेः कारण क्षयोपशम तत्कथमुन्यते उत्पत्तिरंव प्रयोजनमस्या इति उच्यते, क्षयोपशमः सर्वेग्रद्धिसाधारणः तती

बुद्धि के २६ उदाहरण दिये हैं, जो बन्त मनोरजक हैं। यहाँ एक छोटासा उदाहरण दिया जाता है। एक पुरुष की दो विधवा खियों में पुत्र के विषय में झगडा हुआ। दोनों ही कहती थीं कि यह मेरा पुत्र है। न्यायाधीश ने आज्ञा दी कि पुत्र के दो टुकडे किये जॉय और दोनों को एक एक टुकड़ा दिया जाय। जो नकली माता थी वह तो इस न्याय से सतुष्ट हो गई, परन्तु जो असली माता थी उसका प्रेम उमड पड़ा। वह बोली—यह मेरा पुत्र नहीं है, पूरा पुत्र दूसरी को दिया जाय। इस प्रकार असली माताका पता लगगया न्य याधीशको यहाँ औत्पित्तकी बुद्धि है। श्रेणिक चरत्र आदि में अभयकुमारकी बुद्धि की जो उदाहरणमाला दी गई है, वह स्व औत्पित्तकी बुद्धि का उदाहरण है।

विनय [२] अर्थात् शास्त्र या शिक्षण । शास्त्रीय ज्ञानसे जो वृद्धि का असावारण विकास होता है और उस पर जो विशेष विचार होता है, वह वैनयिकी वृद्धि है |

दो विद्यार्थियों को एकसा शिक्षण देने पर भी एक विद्या के रहस्य को अधिक समझता है, और दूसरा उतना नहीं समझता। यह वैनयिकी वृद्धि का अन्तर है।

नम्मो भद्देन प्रतिपत्तिनिबन्धन सवति । अथ च बुद्धयन्तरम्ब्रेदेन प्रतिपत्यर्थ व्यपदेशा तर कर्नुभाग्च्य तत्र व्यपदेशान्तरिनिमत्त अत्र न किमपि विनयादिक वियते कत्रलमेवमेव तयो पत्तिरिति सेव साक्षान्निदिष्टा । नन्दीनृत्र टीका । पुच्च अदिद्वमस्तुअमवेडयतक्त्वणावेमुद्धगिहयत्या । अव्वाह्मम्लञ्जोगा बुद्धी उर्पाचिया नम्म । नन्दी २६ ।

<sup>(</sup>१) मराने यरणसम या तित्रगा सुत्तत्थगहियपेआला । उमओ लोग पन्त्रवर्ष निणयसमुधा हनड युद्धी ।

शिल्पादि के अभ्यास से जो बुद्धि का विकास होता है है वह कार्मिकी अथवा कर्मजा [१] बुद्धि है।

उमर के बढ़ेन से अर्थात् अनुभव के बढ़ेन से जो बुद्धि का विकास होता है, वह पारिणामिकी [२] बुद्धि है।

## मतभेद और आलोचना

में कहनुका हूं कि मतिज्ञान का यह वर्णन राताब्दियों के विकास का फल है। म. महावीर के समय में यह इतना या ऐसा नहीं था। इस विषय में अनेक जैनाचार्यों के अनेक मत हैं तथा बहुत सी मान्यताएं अनुचित भी मान्यम होती है।

मितज्ञान के रहतिनिश्चित और अरहतिनिश्चित मेदों का स्वरूप निश्चित नहीं है। अवप्रह आदि रहतिनिश्चित के मेद औत्पित्ति आदि बुद्धि में भी पाये जाते हैं। बुद्धियों के द्वारा जब ज्ञान होता हैं तब वह अवप्रहादिरूप ही होता है। ऐसी हालत में अवप्रहादि को बुद्धियों से अलग मेद क्यों मानना चाहिये। नन्दी के र्रावाकार ने इस प्रश्न को उठाया है। वे कहते हैं [३]—

<sup>(</sup>१) उत्रओगदिष्ठसारा कम्मपसग परिघोलण विमाला । साहुकार फलवई कम्मसमुन्था हवइ बुद्धी । नन्दी० २६ ।

<sup>(</sup>२) अणुमाणहेउ दिइतेस।हिआ वयविवागपरिणामा । हिआनिस्सेअस-फलवह बुद्धी परिणामिआ नाम। नन्दी० २

<sup>(</sup>३) औत्पत्तिक्यादिकमप्यवमहादिरूपमेव तन्कोनयोर्विशेषः १ उच्यते, अवस्रहादि रूपमेव परं शास्त्रान्तसम्तरेणोत्पचते इति मेदनोपन्यस्त। नन्दी र्यका २६।

" औत्पत्तिकी आदि बुद्धि भी अवग्रहादि रूप है । फिर दोनों में विशेषता क्या है <sup>2</sup> इसका उत्तर यह है कि औत्पत्तिकी आदि बुद्धियों में शास्त्रों का अनुकरण नहीं होता । यही इन दोनों में भेद है ।"

परन्तु यहाँ प्रश्न तो यह हैं कि अवग्रहादि भेद जब स्रुत-निश्रित और अरुरुतनिश्रित मे पाये जाते हैं तब वे सिर्फ रुरुतनिश्चित के ही भेद क्यों माने जायँ ? वास्तव में अवग्रहादिक को स्रुतनिश्चित या अरुरुतनिश्चित के मूळभेद नहीं मानना चाहिये।

इधर औत्पित्तकी आदि को अञ्चलनिश्रित कहा है परन्तु वैनियकों में स्पष्ट ही इस्तिनिश्रितता है । नन्दी के टीकाकार [१] इस विषय में कहते हैं—

"यद्यिप रुरुताभ्यासके विना वैनियिकी बुद्धि नहीं हो सकती। परन्तु इसमे रुरुतका अवलम्बन थोडा है इसिछिये इसे अरुरुतिनिश्चित में शामिल किया है।"

इसके अतिरिक्त यह भी एक विचार की वात है कि अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा को इस्तिनिश्चित कहने का कारण क्या है ! इनके साथ इस्तका ऐसा कौनसा सम्बन्ध है जो अञ्स्तिनिश्चित के साथ नहीं है । कीड़ी आदि को भी अवग्रह आदि ज्ञान होता है । उनमें इस्तसस्कार क्या है ! और नन्दी सूत्र आदि में जो अइस्त-

<sup>(</sup>१) नन्वरस्तिनिश्चिता बुद्धयो वक्तुमिभित्रेता ततो ययस्याः त्रिवर्गनूत्रा-र्थगृहीतमारत्वं ततोऽरक्तिनिश्चितत्व नोपद्यते, निहं रस्ताम्यामण्नतरेण त्रिवर्गमूत्रार्थ रृहीतसारत्व मन्मवित । अत्राच्यते—इहं प्रायोद्यत्तिमाश्चित्यारस्तिनिश्चित वमुक्तः, तनः स्वत्यरस्तमावेऽपि न क्षिद्दोप । नदी टाका २६ ।

निश्चिन के उदाहरण दिये गये हैं उनमें एक भी ऐसा नहीं है जिसमें पृत्र स्रुतसस्कार न हो।

अगर यह कहा जाय कि ईहामे विशेषिनिर्णय करने के लिये विशेष शब्दन्यत्रहार की आवश्यकता होती है वह शब्दन्यत्रहार रुत्तसम्कार के विना नहीं हो सकता इसिल्ये इसे रुत्तनिश्चित कहा है। परन्तु यह कहना भी ठीक नहीं माद्धम होता क्योंकि इससे भी ज्याद शब्दन्यवहार तो अरुत्तनिश्चित में करना पडता है। इसके अतिरिक्त अवग्रह तो विना शब्दन्यवहार के भी होना है तब अवग्रह को रुत्तनिश्चित क्यों कहना चाहिये ?

रुतिनिश्रित अरुतिनिश्चित के वर्तमान भेटो मे कुछ न कुछ गट्बड़ी जरूर रहगई है या आगई है। माछ्म होता है कि इसी से आचार्य उमास्यातिने अपने तत्त्वार्थाविगम में इन भेटो का बिल्कुल उल्लेख नहीं किया न तत्त्वार्थ के टीकाकारों ने किया है।

किर भी यहा मतिज्ञान के रहतिनिश्चित और अश्चतिनिश्चित भेदो का निपेश्व नहीं किया जाता सिर्फ़ उनके लक्षण आदि विचारणीय कहे जाते हैं। अवग्रह, ईहा आदि को रहतिनिश्चित के भेट मानना ठीक नहीं है। दोनों की परिभापाएँ निम्नलिखित करना चाहिये। रहतज्ञान से किसी बात को जानकर उस पर विशेष विचार करना रहतिश्चित और बाकी इन्द्रिय अनिन्द्रिय से पैदा होनेवाला स्वार्यज्ञान अरहत-निश्चित है। वैनयिकी बुद्धि को श्वतिनिश्चित में ही शामिल करना चाहिये।

अवग्रहादिके विषय में भी जैन शास्त्रोंमें वहुत-से मतमेद पाये जाते हैं। विशेषावश्यक माष्यकारने अन्य जैनाचायोंके द्वारा वताये हुए अनप्रहादिके लक्षणोंका खण्डन किया है। पहिले जो मैंने अनप्रह का लक्षण लिखा है वह दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार है और खेताम्बर सम्प्रदायके नयायिकोंने भी उपर्युक्त लक्षणको माना है। परन्तु विशेषावस्थककार का उसके विरोध में निम्नलिखित वक्तन्य है।

१—अवग्रह में विशेषका ग्रहण नहीं होता किन्तु सामान्य मात्रका ग्रहण होता है। इस छिये 'यह मनुष्य है' इस प्रकारके ज्ञानको अवग्रह नहीं कहसकते। वास्तव मे यह अपाय है। इसके पहिछे जो अर्थ सामान्यका ज्ञान है वह अवग्रह है।

२ —यदि अवप्रहमें विशेषप्रहण होता तो उसके पहिले हमें ईहाज्ञान मानना पडेगा (१)। सामान्यज्ञानसे विशेषज्ञान होने में ईहा होना आवश्यक है। परन्तु अवप्रहके पहिले ईहा असंभव है। उसके पहिले तो न्यञ्जनावप्रह रहता है।

३—शास्त्रमें अवग्रह एक समयका कहा (२) है और वह अवक्तन्य, सामान्यमात्रग्राही और नामजात्यादिकी कन्पना [३] रहित है। तव उसमें मनुष्य आदिकी कल्पना कैसे होसकती है ? अवग्रह

१ कि मद्दो किससद्दो चाडणीहर् सद्द एवं किह जुत्तो । अह पुव्वमीहिकण सद्दोति मय तर्ड पुव्व । २५७ । किंतं पुव्व गहिअं जमाहओं सद्द एवं विण्णाणं अह पुव्व सामण्ण जमीहमाणस्य सद्दोति । २५८ । अत्थोगहओं पुव्व होयव्व तस्स गहणकालेण । पुव्व च तस्स वजणकालों सो अत्य परिभुण्णों । २५९ । जह सद्दोति न गहिअ न उ जाणह ज क एस सद्दोपि । तमज्ञत्व सामण्णे गहिए मिगिज्ञड विसेसो । २६० ।

२ उमाहे इक्त्ममइए, अन्तो मुहुत्तिका ईहा अन्तोमुहुत्तिए अत्राए, धारणा सरोब्ज वा काल अमखेटज वा काल । नन्दीसूत्र २४

३ अव्वत्तमणिहेस सामण्य कृप्पणारिहय । २६२ ] वि० मा०

तो एक ही समयका है जब कि मनुष्य शब्द बोलने मे असंख्य समय लगजाते हैं।

४--अवग्रह को विशेषग्राही मानने से अवग्रह अनियत विशेष-ग्राही हो जायगा। किसी मनुष्य को ऐसा अवग्रह होगा कि 'यह कोई लम्बा पदार्थ है,' किसी को ऐसा अवग्रह होगा कि 'यह मनुष्य है ' किसी को होगा कि 'यह स्त्री है ' आदि।

विशेषावस्यक माष्य की २७०-२७१-२७२ वीं गाथाओं मे दस दोष दिये गये हैं, जिनमें से मुख्य मुख्य मैने ऊपर दिये हैं।

माष्यकार के इस वक्तन्य में कुछ युक्ति होने पर भी दूसेर कैनाचार्यों की तरफ से भी आपिर उठाई जा सकती है।

१ यदि अत्रप्रह बिलकुल निर्विकल्प है तो उसमे और दर्श-नोपयोग में क्या अन्तर रह जाता है !

२ बिलकुल निर्विकल्प अवप्रह के वह, बहुविध आदि वारह मेद कैसे हो सकते हैं ? और जब अवप्रह का काल सिर्फ एक समय का है, तब उसमे क्षिप्र, अक्षिप्र मेद कैसे आ सकते हैं ?

. यहाँ भाष्यकार ने अथीवप्रह के दो मेद किये है एक नैश्वीयक दूसरा न्यावहारिक । उनका कहना है कि 'जो एक समयवर्ती नैश्वीयक अवप्रह है उसमे बहु आदि बारह मेद नहीं हो सकते हैं '। परन्तु भाष्यकारकी यह युक्ति बहुत कमजोर है न्यावहारिक अवप्रह तो बास्तव मे अपाय नामका तीसरा ज्ञान है, इसलिये बास्तव मे न्यावहारिक अवप्रह के बारह मेद अपाय के बारह मेद हुए । बास्तव में अवप्रह तो भेदरहित ही रहा । इतना हीं नहीं किन्तु जब उसमें इतना भी विशेष भान नहीं होता कि यह रूप या रस है, तब इन्द्रियों के भेद से उसके छः भेद भी नहीं वन सकते हैं। इसिंछिये वर्तमान में दर्शनोपयोग जिस स्थान पर है उस स्थान पर अर्थावप्रह आ जायगा तब इसके पिहेले दर्शनोप-योग की मान्यता न रह सकेगी।

इसके अतिरिक्त व्यञ्जन।वग्रह का भी एक प्रश्न है कि व्यञ्जन।वग्रह का स्थान क्या होगा ?

अवप्रह के दो भाग हैं व्यञ्जनावप्रह और अर्थावप्रह । अर्थावप्रह के पिहेळे व्यञ्जनान्प्रह माना जाता है । इसमें पदार्थ का अव्यक्तप्रहण होता है । परन्तु जैनाचार्यों में इस विषय में भी वहुत मतभेद है । यह बात सर्वमान्य है कि व्यञ्जनावप्रह अर्थावप्रह के पाहिळे होता है और सिर्फ चार ही इन्द्रियों से होता है। सर्वार्थसिद्धि-कार ने एक उदाहरण से इस बात को इस तरह स्पष्ट किया है—

जैसे किसी मिट्टी के नये वर्तनपर पानी की एक वूँद डालें। तो वह तुरंत सुखजाती है, परन्तु एकंक बाद दूसरी वूँद डालनेपर धीरेधीरे वर्तन गीला होने लगता है । इसी प्रकार शब्दादिक भी इदियों से प्रारम्भ में व्यक्त नहीं। होते परन्तु धीरे धीरे व्यक्त होते है। व्यक्त होना अर्थात्रप्रह है और अव्यक्त रहना व्यञ्जनावप्रह [१] है।

१ यया जलरण दित्रिसिक्त अरावोज्ञिसनवो नार्द्रीमवति स एव पुनः पुनः यिच्यमान श्रनेस्तिम्यते, एव श्रोत्रादिनित्रियेषु शब्दादिपरिणता पुद्गला दिन्यादिपु ममयेषु गृबमाणा न व्यक्तीमवन्ति पुनः पुनरवग्रहे सित व्यक्तीमवन्ति । मर्वार्धिसिद्धि १-१८ । राजवार्तिक में भी पुसा ही कथन है ।

विशेषावरयक में इस वक्तव्य के खण्डन मे कहा गया है कि 'सत्र विषयी और सत्र त्रिपय व्यक्ताव्यक्त होते हैं, इसिल्ये किसी को व्यक्त कहना ठीक नहीं। साथ ही नन्दीसूत्र के अनुसार चक्षु और मन से भी अव्यक्तप्रहण हो सकता है[१] इसिल्ये व्यञ्जनावप्रह छः इन्द्रियों से मानना पडेगा, परन्तु यह आगम के विरुद्ध है।

विशेषावश्यक टीका का यह वक्तव्य अनुभव और युक्ति के विरुद्ध माछम होता है। सर्वार्थिसिद्धि के वक्तव्य का समर्थन नन्दी- सूत्र के वक्तव्य से भी होता है। वहाँ पर 'सोते हुए मनुष्य को विश्वार जगाने' में व्यजनावग्रह बतलाया है और सर्वार्थिसिद्धि की नरह मिट्टी के वर्नन का भी उदाहरण (२) दिया है। नन्दीसूत्र का

१ नन्दीसृत्र में व्यजनावाग्रह के चार भेद ही माने हैं। शब्दके व्यजनाव-ग्रह का निरूपण करते समय अव्यक्त शब्द ग्रहण को व्यजनावग्रह कहा है। परन्तु आश्चर्य हैं कि उनने रूप का भी अव्यक्तग्रहण वतलाया है, जब कि नेत्रोंसं व्यजनावग्रह नहा माना जाता। 'से जहानामए केइ पुरिस अव्यत रूप पासि-जा तेण रूवित उगाहिए आदि।

र पिडवोहगिदिष्ठतेण से जहानाम केई पुरिसे कंची पुरिस सुत्त पिडवो-हिट्जा अमृगाअमुगत्ति, तत्थ चोअगे पन्नवग ऐव वयासी—किं एगसमयपिवृद्वा पुगाला गहणमागच्छिति दुसमयपिवृद्वा पुदगला गहणमागच्छिति जावदससमयप-विद्वा पुगाला गहणमागच्छिति साखिट्जममयपिवृद्वा पुग्गला गहणमागच्छिति असिदान्जसमयपिवृद्वा पुग्गला गहणमागच्छिति । एव वदत चोअग पण्णवए एव वयासी नोएकगसमयपिवृद्वा पुग्गला गहणमागच्छिति असिखिट्जसमय-पिवृद्वा पुग्गला गहणमागच्छिति । मङ्गपिदृद्वीण से जहानामए केइ पुरिसे आवाग-सीसाओ मङ्गग गहाय तत्थेक उदगविद्व पक्खेवेट्जा से नट्टे अण्णेवि पिन्खेंचे सेवि

वक्तव्य इतना स्पष्ट है कि भाष्य नारने जो नन्दीसूत्र के अर्थ वढलने की चेष्टा की है वह व्यर्थ ही गई है। नन्दीसूत्र में (१) यह बात स्पष्ट है कि व्यञ्जनावग्रह में अञ्यक्त रस का ग्रहण होता है जब कि अर्थावग्रह में रस का ग्रहण होता है।

वर्तमान मान्यताओं के अनुसार व्यञनावग्रह का रुक्षण ऊपर दिया है। विशेपावश्यक में उसका समन्वय नहीं होता इस रिये व्यञ्जनावग्रह का स्वरूप भी दूसरा ही है। वे कहते (२) है—

"जिस प्रकार टीपक से घड़ा प्रगट होता है उसी प्रकार जिसके द्वारा अर्थ प्रगट हो उसे व्यजन कहते है। उपकरण इंदिय और शब्दादि परिणत पुद्गलो का सम्बन्ध व्यजन है। इंद्रिय, अर्थ और इन्द्रियार्थसंयोग तीनोंही व्यजन कहलाते हैं। इनका प्रहण करना व्यंजनावप्रह है। यद्यपि व्यंजनावप्रह में ज्ञान का अनुमव नहीं होता तो भी वह ज्ञान का कारण होने से ज्ञान कहलाता

नहें, एव पिनखपमाणेनु पिनखपमाणेसु होही से उदगिवरू जेण त महग रावेहि इति, होही जे ठाहिति, मारिहिति पवाहेहिति एवानेव पिनखव्यमाणेहि पिनखपमाणेहि अपवेहि जाहे त बजण पूरिअ होई ताहे 'हु' ति करेडे। नन्दीस्त्र । ३५

१ से जहानामने देड पुरिसे अव्वक्तं रसं आसाइच्जा तेण रस्ति उन्गहिए । ३५ । नन्दी रूत्र के टीका कार सलयगिरि ने विशेषावस्यक का अनुक-रण करके न दीम्त्र के अर्थ बदलने की चेष्टा की है, परन्तु यह अनुचित हैं ।

२ विजिञ्जह जेणत्थो घडोन्न दीवेण वजण त च । उवनर्गिवियसहाड परिणादन्त्रमम्बन्धो । १९४ । अण्णाण सो बिहराइण व तक्तालमनुबल्समाओ । न तदने तत्तोचिय उवलमाओ तओ नाण । १९५ । तक्तालिमावि नाण तत्थिथ न दिने तो तमव्वत्ता । विहर्राईण पुण सो अन्नाण तद्वमयामावा ।

है। उस समय ज्ञान बहुत थोड़ा है इसिलिये वह अन्यक्त है, बिहरों की तरह अज्ञान नहीं है।"

व्यजन।वग्रह का इसी प्रकार का विवेचन जरा स्पष्टता के साथ सिद्धसेन गणीने तत्त्रार्थभाष्य की टीका में किया है। वे कहते है

"जिस समय स्पर्शन आदि उपकरण इन्द्रियों का स्पर्शादि आकारपरिणत पुद्गलोंके साथ सबंघ होता है और यह कुछ है' ऐसा ज्ञान नहीं होता किन्तु सोते हुए या उन्मत्त पुरुष की तरह सूक्ष्म ज्ञानवाला होता है, उस समय स्पर्शन आदि इन्द्रिय शक्तियों से मिले हुए पुद्गलों से जिननी विज्ञानशक्ति प्रगट होती है वह व्यक्षन [पुद्लराशि] का प्राहक व्यक्षनावप्रह [१] कहलाता है।

व्यञ्जनावप्रह का यह विवेचन सत्य के समीप पहुँच जाने पर भी अस्पृष्ट है । इन्द्रिय, अर्थ और सयोग ये तानों ही व्यञ्जन [२] कहे गये हैं परन्तु व्यञ्जनावप्रह में इन्द्रियप्रहण कैसे हो सकता है ? अर्थावप्रह में भी विशेष अर्थका प्रहण नहीं होता तब व्यञ्जनावप्रह में अर्थप्रहण कैसे आ जायगा ? और संयोग का ज्ञान तो संयोगियों के ज्ञान के बिना हो नहीं सकता, इसिंखेय यहाँ सयोग का प्रहण, कैसे होगा ? यदि कहा जाय कि व्यञ्जन का अर्थ अव्यक्त है तब

<sup>(</sup>१) यदोपकरणेन्द्रियरथ स्पर्शनादे पुद्गले. स्पर्शाधाकारपरिणते. सम्बन्ध उपजातो मनति न च किमप्येदिति गृह्णाति किन्तवच्यक्तिविज्ञाने।ऽमो सुप्तमत्तादि मूक्ष्माव्त्राधसहितपुरुषत्र इति तदा ते पुद्गले स्पर्शनाधुपकरणेन्द्रियसिस्तष्ट-स्पर्शाधाकारपरिणत भुद्गलेराशेर्च्यजनारूयस्य प्राहिकाऽवग्रह इति सण्यते । १-१८

<sup>(</sup>२) व्यजनशब्देनोपकरणेन्द्रिय शब्दादिपरिणतं वा द्रव्य तयो-सम्त्रन्थो वा गृद्यते । नन्दी टींका ( मर्ल्यगिरि )'३५ । ' ' '',

प्रश्न यह होता है कि व्यञ्जन का अर्थ अव्यक्त क्यों हुआ 2 व्यञ्जन का अर्थ तो 'प्रकट होना' या 'प्रगट होने का साधन ' है । सर्वार्थ-सिद्धि (१) आदि में भी व्यञ्जन का अर्थ अन्यक्त किया है इसिटिय वह भी शकास्पद है । इसके अतिरिक्त यह भी एक प्रश्न है कि वह अव्यक्तता किसकी और कैसी 2 विशेषावस्यक के मतानुसार तो अर्थावप्रह में इतन। विपय भी नहीं होता कि यह रूप है या शब्द, तव अर्थावग्रह भी अन्यक्त कहलाया । ऐसी हाल्त में व्यञ्जनावग्रह की अन्यक्तता का क्या रूप होगा <sup>2</sup> अथवा क्या केवल सामान्य, किसी प्रलक्ष का विषय हो सकता है (२) हम को इतना भी न माछ्म हो कि यह कानका विषय है या नाकका, फिर भी ज्ञान हो यह कैसे सम्भव है ? इस प्रकार अर्थावप्रह को सामान्यमात्र-प्राही मानने से व्यञ्जनावप्रइ का स्वरूप कुछ समझ में नहीं आता और अर्थावप्रह भी जानरूप नहीं रहता और न इन दोनों के अनेक मेद दन सकते हैं।

मतलब यह है कि नन्दीसूत्र और सर्वार्थिसिद्धि आदि में जो मिट्टी के घड़े का दृष्टान्त देकर व्यञ्जनावप्रह का स्वरूप कहा है, वह ठीक है परन्तु उसके कारण का उल्लेख ठीक नहीं हुआ। विशेषावस्यक मे कारण का उल्लेख कुळ 'ठीक करके भी स्वरूप विगड गया है। इसके अतिरिक्त कारण के विवेचन में भी शंकाएँ हैं। वास्तव में व्यजना-वप्रह की गुत्थी ज्यों ख्यों खुल्झाई जाती है, त्यों त्यों उल्झती जाती है। इस विपय में एक प्रश्नमाला खड़ी की जाय इसकी अपेक्षा पहिले

<sup>(</sup>१) व्यजनं अव्यक्तं । सर्वार्यसिद्धि १-१८ । त० राजवार्तिक १-१८

<sup>(</sup>२) निर्विशेष हि सम्मान्य मवेत्खरवियाणवत् ।

कुछ वातों का निर्णय कर छेना अच्छा है । पहिले उपकरणेन्द्रियका स्वरूप कहा जाता है ।

"इन्द्रियों के दो मेद हैं, भावेन्द्रिय और द्रव्येन्द्रिय । भावेन्द्रिय तो कर्मका क्षयोपशम और आत्मा का परिणाम है । द्रव्येन्द्रिय के दो मेट हैं-निवृत्ति और उपकरण । इन्द्रियाकार आत्मप्रदेशों की रचना आम्यन्तर निवृत्ति है और इन्द्रियाकार पुट्गल--परमाणुओं की रचना बाह्य-निर्वृत्ति है । निर्वृत्ति का जो उपकार करे वह उपकरण है । जैसे ऑखमें दालके बरान्र जो छोटा गटा है वह निर्वृत्ति है उसके चारों तरफ जो काला गटा और सफेद गटा है वह अम्यन्तर उपकरण है और पलक वगृग्ह बाह्य उपकरण हैं । इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों में भी समझना चाहिये" । यह सर्वार्थसिद्रि का (१) कथन है जो कि दिगम्बर सम्प्रदाय में सर्वमान्य है ।

"अंगोपाग नामकर्म से बनाये हुए इन्द्रियद्वार, कर्म-विशेष से संस्कृत शरीर प्रदेश, निर्वृत्ति है और उसका अनुप्रधात या अनुप्रह करनेवाळे उपकारी [२] हैं।'

१ उत्सेषागुलासख्येयमागप्रमिताना शुद्धानामात्मप्रदेशाना प्रतिनियतचक्षु रादीन्द्रियसस्थाननाविस्थताना वृत्तिरम्यन्तर निर्मृति । तेष्वा मप्रदेशिष्विन्द्रयव्यप-देशमाक्षु य प्रतिनियतसस्थानो नामकर्मोदयापादितानस्थाविशेष पुदगलप्रचय मा वाद्या निर्वृति । येन निवृत्तेरपकार कियते तदुपकरणम् । पूर्ववत्तदिप द्विविधम् । तत्राम्यतर कृष्णशुक्कमण्डलम् । वाद्यमक्षिपत्रपक्षद्वयादि । सर्वार्थिसिद्धि २--१७ ।

२ निर्वृत्तिरङ्गोपागनामनिर्वितितानीन्द्रियद्वाराणि, कर्मविशेषसस्कृता शरीर-प्रदेशा. निर्माणनामाङ्गोपागप्रयया मूळगुणनिर्वतनेत्यर्थ । उपकरण बाह्यमाभ्यतर च निर्वितितस्यानुपचातानुमहाभ्यामुपकारीति । उ० तत्त्वार्थमाभ्य-२-१७

उमास्त्रातिकृत तत्त्रार्थ माप्यका यह त्रक्तव्य सर्वार्थिसिद्धि के अनुकूछ है परन्तु माप्य के टांकाकार सिद्धसेनगणीन जो इनका अर्थ किया है वह सर्वार्थिसिद्धि के विरुद्ध है । सर्वार्थिसिद्धिकार जिसे वाह्यनिर्वृत्ति कहते हैं असे ये आभ्यतर निर्वृत्ति (१) कहते हैं और सर्वार्थिसिद्धिकार जिसे वाह्योपकरण कहते हैं उसे माप्य टांकाकार वाह्य-निर्वृत्ति कहते हैं और स्पर्शन इन्द्रिय में वाह्य आभ्यन्तरका प्राय निषेव करते हैं। उपकरण के विषय में उनका कहना है कि "निर्वृत्ति में जो प्रहण करने की शक्ति है वह उपकरण है, निर्वृत्ति और उपकरण का क्षेत्र एक ही है। आगम में उपकरण के वाह्य आभ्यन्तर मेद नहीं किये गये हैं यह किसी आचार्य का ही सम्प्रदाय मालूम (२) होतान है। निर्वृत्ति को इसिन्ध्ये पहिले कहा कि पहिले निर्वृत्ति होती है, पीछे

१ शप्कुल्यादिस्पा बहिरुपलभ्यमानाकारा निर्वृत्तिग्का, अपरा तु अम्य-न्तरिर्वृत्ति, नानाकार कार्यान्द्रयमसस्येयमेदत्वादस्य चान्तर्बहिर्मेदो निर्वृत्तेने कश्चित्माय । बाह्या पुनानिवृत्तिश्चित्राकारत्वा नोपानिबद्धु शक्या यथा मनुन्यस्य श्रोत्र असम नेत्रयोत्त्मयपार्श्त ।, अश्वस्य मस्तके नेत्रयोत्परिष्टान्तांक्ष्णात्रम् इत्यादि मेदादन्हुविधाकाग ।

२ तच्च स्वित्रयग्रहणश्कित्रमुक्त खगस्येवधारा छेदनसमर्था तच्छिक्तिरूपमिन्द्रियान्तर निर्वृतो सत्यपि शक्युपधातैर्विषय न गृह्णाति तस्मा निर्वृत्ते श्रवणादिसज्ञके द्रव्येन्द्रिये तद्भावादा मनोऽनुपघातानुग्रहाभ्या यद्भुपकारि तदुपकरणेन्द्रियम्
सवति, तच्च विह्विति अन्तर्वार्ति च निर्वृति द्रव्येद्रियापश्चयाऽस्यापि द्वेविध्यमावेशते । यत्र निर्वृत्तिद्रव्योन्द्रय तत्रोपकरणोन्द्रयमाप न मिन्नदेशवर्ति तस्येति
कथयति तस्या स्वविषयत्रहणशक्तोनिर्वृत्तिमध्यवर्तिर्नान्वान् आगमे तु नारित क
श्रिदन्तर्विहिमेद उपकरणेत्याचार्यस्येव द्वतोऽपि सम्प्रदायः। एवमेतदुभः न्व्यन्द्रियमिर्धायत तद्भावेऽप्यप्रहणान् उपकरणत्वानिमित्तवाच । निर्वृत्तरादो अभिधा
जनमक्रम प्रतिपादनार्थं तद्भावेदग्रुपकरणसद्भावात् शक्ष शक्तिवत्।

उपकरण होता है जमे पहिले शक्ष होता है पीछ शक्ति आती है"।

इन दोनों मतो में सर्वार्थिसिद्धि का मन ही ठीक मालूम होता है । क्योकि निर्वृत्ति और उपकरण दोनों ही द्रव्येन्द्रिय हैं इसल्चिये इनको शक्तिरूप कहना उचित नहीं । अगर उपकरण को शक्तिरूप कहा जाता है तो छ। ध्वस्य भाविन्द्रिय को क्या कहा जायगा ? दूसरी वात यह है कि उपकरण शब्दका जैसा अर्थ है उसके अनु-सार कि.सी वस्तु की शक्ति को उपकरण कहना उचित नहीं माछूम होता । तीसरी बात यह है कि पहिले उपकरण और अर्थ के सयोग को व्यञ्जन कहा गया है । अगर उपकरण कोई शक्ति है तो उसके साथ किसी अर्थ का सयोग नहीं हो सकता । सयोग किसी द्रव्यके साथ कहा जा सकता है, न कि शक्तिके साथ । अगर कहा भी जाय नो जिसकी वह शक्ति है उसके साथ ही सयोग कहा जायगा, न कि शक्ति के साथ। ऐसी हालत में व्यञ्जन का लक्षण करते समय उपकरण ओर अर्थ का सपोग कहने की अपेक्षा निर्वृत्ति और अर्थ का सयोग कहना उचित होगा। इसिल्टिय सर्वीथीसिद्धि में कहीं गई उपकरण की परिभाषा ठीक मानना पडती है।

यहाँ तकके वित्रेचन से इतना सिद्ध होता है कि अन्य विययों के समान इस विपय में भी ज़ैनाचारों में खूब मतमेद है, और आचारोंने अपनी इच्छा के अनुसार जोडतोड किया है; साथ ही इस समस्या को पूर्णरूप से सुलझाने में भी वे असफल रहे हैं। किस ग्रथ के वित्रेचन में क्या त्रुटि है, यहाँ सक्षेप में इसका वर्णन किया जाता है। विशेपावस्यक भाष्य के अनुसार अगर अवप्रह का विवे-चन माना जाय तो (१) अर्थावप्रह सिर्फ सामान्य को विषय करने वाला सिद्ध होता है। परन्तु किसी भी ज्ञान का विषय सिर्फ सामान्य नहीं माना जाता। [२] अर्थावप्रह के वहु आदि भेद न बन सकेंगे। (३) व्यजनावप्रह का विषय क्या है यह माल्म नहीं होता या तो वह अर्थावप्रह से अधिक विषयी ( विशेष विषयी) वन जाता है या ज्ञानात्मक ही नहीं रहता। (४) उपकरण को शक्ति रूप मानने से उसका अर्थ के साथ सयोग सिद्ध नहीं होता।

नंदीसूत्र टीका- मे विशेषावस्यकका ही अनुकरण है, इस लिय उसमे भी उपयुक्त दोष हैं।

तत्त्वार्थ भाष्य टीका में भी विशेषावस्यक का अनुकरण है, परन्तु अवग्रह के विषयमें रूप रस आदि सामान्य रूप से विषय माने हैं। अर्थात् अवग्रह में रूप तो माछ्म होता है, परन्तु कौन रूप है यह नहीं माछ्म होता [१] इससे उपर्युक्त दोषों में से सिर्फ १ और ३ नम्बर के दोष रह जाते हैं।

तत्त्वार्थ भाष्य की व्याख्या अगर विशेषावस्थक का अनु-करण करके न की जाय तो उपकरणेन्द्रिय की व्याख्या सर्वार्थिसिंद्ध

१ यदा हि सामान्यंन स्पर्शनेन्द्रियेण स्पर्शसामा यमा हीतमनिर्देश्यादिम् व तत उत्तर स्पशमेदिवचारणा ईहामिधीयते । १-१५ । परन्तु 'अर्धस्य' इस सत्रर्क न्याख्यामें इनने अवग्रह के विषय का नामादिक्त्यनारहित कहा है और ईहामें स्पर्शके मेद पर विचार नहीं करते। किन्तु यह स्पर्श है या अस्पर्श ऐसा विचार करते हैं । ये परस्पर विषद्ध उदाहरण इनकी अनिश्चित मति के सूचक माद्म होते हैं

सरीखी हो जाती है। उससे चौथा दोष भी निक्रज जाता है।

नंदीस्त्र की व्याख्या भी अगर विशेषावश्यक के अनुकरण मे न की जाय तो तत्त्वार्थभाष्यके समान उसमें भी तीन दोष नहीं रहते। परन्तु उसमें एक नयी शका है। नंदीसूत्र में अव्यक्त की व्यजनावग्रह सिद्ध करके भी रूप का भी व्यजनावग्रह बतलाया है। परन्तु यह बात ठीक नहीं है, क्योंकि चक्षुसे व्यजनावग्रह नहीं होता।

सर्वार्थिसिद्धि—के अनुसार अवग्रह की व्याख्या में उपर्युक्त चारों दोष नहीं रहते, परन्तु वे व्यजन का अर्थ उपकरण इन्द्रिय न कर के "अव्यक्त" अर्थ करते हैं। यह अर्थ अनेक दृष्टियो र से अनुचित है।

पहिली बात तो यह है कि व्यजन का अर्थ 'प्रगट होना या प्रगट होने का कारण' ही होता है न कि अव्यक्त । दूसरो बात यह है कि 'व्यंजनस्यावप्रह.' यह सूत्र 'अर्थस्य' इस सूत्र का अपवाद है । यदि 'अर्थस्य' इस सूत्र में 'अर्थ' शब्दका अर्थ 'व्यक्त' किया होता तो 'व्यजन' शब्दका अर्थ 'अव्यक्त' कहना उचित कहलाता; परन्तु सर्वार्थसिद्धिकार 'अर्थ' शब्दका अर्थ 'गुणी' करते हैं और 'इन्द्रियों से गुणका सन्तिक होता है' इस मत का खण्डन करते हैं । तब क्या व्यजन में गुणी नहीं होता है क्या वह सिर्फ गुणका होता है ! यदि नहीं तो, इस सूत्र में अपवाद विधि क्या आई ! इन कारणों से व्यजन का अर्थ ठीक नहीं है ।

इस प्रकार उपर्युक्त सभी प्रंथकारों ने कुछ न कुछ त्रुटि रक्खी है और एक त्रुटि तो ऐसी है जो सभी में एक सरीखी है। समीने चक्षु और मन से व्यजनावग्रह नहीं भाना, परन्तु इसका ठीक ठीक कारण कोई नहीं वता पाता है। यद्यपि सभी प्रथकार एक स्वर से वतलाते हैं कि चक्षु और मन अप्राप्यकारी है अर्थात् अर्थ-सम्पर्क के विना ही अर्थ को जानते हैं, परन्तु यह कारण ठीक नहीं माल्म होता । अर्थ के सम्पर्क का व्यंजन के साथ क्या संबव है ? जिस प्रकार प्राप्यकारी में अर्थ और व्यंजन अनग्रह होते हैं, उस प्रकार अप्राप्यकारी में क्यों नहीं ? व्यंजन [ उपकरण ] तो दोनों जगह है। यदि कहा जाय कि 'उसका संयोग नहीं है' तो वह व्यक्त क्यों हो जाता है ? जहाँ अव्यक्त की भी जगह नहीं है वहाँ व्यक्त को जगह कैसे निल सकती है! जिस प्रकार सुप्तावस्था में दस बार बुळाने पर प्रारम में नव बार तक व्यंजनावप्रह है, उसी प्रकार किसी को दस बार कोई वस्तु दिखाने पर प्रथम नव वार तक व्यजनावप्रह क्यों न माना जाना चाहिये ! सोते में आँखों के खुळ जाने पर या स्यानगृद्धि निद्राने आँखें खुळजाने पर रूणका व्यजनावप्रह क्यों न माना जाय ' यदि कहा जाय कि 'कान मे धीरे धीरे शब्द भरते रहते हैं और जब वे पूरे भर जाने हैं तब सुनाई देता है, तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्यांकि शब्द गन्ध आदि कान नाक में भरहेन जी रह जाते किन्तु तुरन्त नष्ट हो जाते हैं। दूसरी वात यह है कि सुप्तावस्था में कान में या नाक में कम शब्द या कम गन्ध जाते हों ऐमा नियम नहीं है। अधिक शब्द जाने पर भी सुप्तावस्था में व्यंजनावप्रह होता है और जागृत अवस्या में उसी मनुष्य को थोड़े और मन्द शब्दोते भी अर्थावप्रह होता है। इससे प्राप्यकारिता अप्राप्यकारिता अवप्रह के व्यंजन और अर्थ भेद नहीं बना सकती।

दूसरी बात यह है कि चक्षु को अप्राप्यकारी मानना भी मूल है। प्राय. सभी जैन नैयायिको ने चक्षको अप्राप्यकारी माना है. ओर किरणो का निपेच किया है। उनकी युक्तियाँ निम्न लिवित हैं।

- [१] चक्षुके जपर वित्रयका प्रभाव नहीं पडता, जैसे तलवार के देखने से ऑग्व नहीं कटती, अग्नि को देखने से ऑग्व नहीं जलती आदि।
- (२) यदि चक्षु प्राप्यकारी हो तो वर् आग्वके अंजन को या अंजन-अलाकाको स्थों नहीं देखनी !
- (२) प्राप्यकारी हो तो निकड-दूरके पटार्थ एक साथ न दिखाई दे। एकही साथ मे शाखा ओर चन्द्रमा का ज्ञान भी न हो न बड़े बड़े पर्वत आदि का ज्ञान हो।
- [ ४ ] आखे। से किरणे। का निकउना मानना अनुचित है । आखें। में किरणे सिद्ध ही नहीं हो। मकतीं ।
- [५] निकट का पदार्थ दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता इत्यदि वार्तों में कर्न का क्षत्रीपशम कारण है।

आज वंज्ञानिक युग की कृपा से इस बात को नायाण विद्यार्थी भी सनसना है कि औं र से केहि पदारे क्यों दिखाँदिना है, उपर्युक्त मन अनयुक्त है, साथ ही जो नेत्रों में किएणें निकल्ना मानते हैं उनका कहना भी भाषुक है। नास्त्र में पदार्थ में किएणें निकलतीं हैं, और वे आँख पर पड़तों हैं। इनने एक पदार्थ का ज्ञान होता है। उपर की उक्तिया निकार है। उनका उत्तर निम्न प्रकार है।

- [१] तल्तार को देखते समय आंखों पर तल्तार की किरणें पड़तीं हैं, न कि तल्तार । काटने का काम तल्तार का है, जलो का काम अग्निका है, न कि उनकी किरणों का । हां ! किरणों का भी कुछ न कुछ असर पड़ता है। हरे रंग का आंखों पर अच्छा खराव प्रभाव पड़ता है, ज्याद. चमकदार और लाल रंग का खराव प्रभाव पड़ता है। चचल किरणों का भी तुरा प्रभाव पड़ता है; ज्याद. सिनेना देखने से, ट्राम वस आदि में बैठ कर पढ़ने से आंखें जल्दी खराव होनीं हैं। यह किरणों का प्रभाव है।
  - [२] फोकस ठीक न मिलने से अंजन-शलाका आदि दिखाई नहीं पड़ती। फोकस के लिये परिमित दूरी जरूरी है।
  - (३) निकट या दूरके दो पदार्थी की किरणें जब आँख पर पड़ती हैं तब उसमें दोनों पदार्थ दिखाई देते हैं।
    - ( 8 ) आंखों से किरणें न निकलने की वात ठीक है।
  - (५) क्षयोपराम तो एक शाक्त देता है, उसे हम लिख कहते हैं। देखने की लिख तो सदा रहती है। कोई पदार्थ सामने लाने पर दिखाई देता है, प्रकाश से प्रगट होता है, इनका कारण क्या है ! इसका उत्तर जैनाचार्यों के पास नहीं है। दर्पण में प्रति-विम्व बताते है और उसे छाया कहते हैं; परन्तु किरणों के निभिन्त के बिना छाया कैसे होगी ! इत्यादि प्रश्नों के विषय में भी वे मीन हैं। जैनाचार्यों ने प्राचीन मतका खण्डन तो ज़रूर ठीक किया है परन्तु वे अपनी बात कुछ नहीं कह सके हैं। पदार्थ की किरणों के आखपर पड़ने की बात माननेसे सब बातें ठीक हो जानी हैं।

प्रश्न-वर्तमान िद्धान्त के उ नुसार अंधेरे में दूर का चमक-दार पदार्थ क्यों दिखाई देता है और दूसरे क्यों नहीं दिखाई देते ?

उत्तर—चमकदार पदार्थ में स्वयं किरणें होतीं हैं इसिक्टिये उसकी किरणें ऑखपर पडतीं हैं। इससे उसका ज्ञान होता है। दूसरे पदार्थों में किरणें नहीं होतीं हैं, इसिक्टिये वें दिखाई नहीं देते। जब सूर्य वा उदय होता है तब उसकी किरणें उस पदार्थ पर पडतीं हैं, फिर छौटकर ऑख पर पडतीं है इससे, हमें यह पदार्थ दिखाई देता है। पारदर्शक पदार्थ पर पडी हुई किरणें छौटकर ऑखपर नहीं पडतीं या पूरी नहीं छौटतीं, इसिक्टिये वह ठीक नहीं दिखाई देता। ये बातें बहुप्रचित होने से यहाँ पर नहीं छिखी जातीं। सार यह है कि जैनियों ने आँख को जिस प्रकार अप्राप्यकारी माना है, वह वैसी नहीं है।

इस प्रकार किसी भी जैनाचार्य के मतानुसार अवग्रह के भेदों का ठीक विवेचन नहीं हो सकता है। अगर इस समस्याको हल करना चाहें तो हमें थोडी थोडी अनेक जैनाचार्यों की बातें प्रहण कर उन पर स्वतन्त्र विचार करना पडेगा। यहाँ निम्न-लिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं।

ि १ ] दर्शन की वर्तमान परिभाषा ठीक नहीं है। पहिले जो मैंने 'आत्मग्रहण दर्शन है' ऐसी परिभाषा लिखी है, वह स्त्रीकार करना 'चाहिये'।

[२] अर्थावप्रह मे रूप रस गन्ध स्पर्श या शब्द का सामान्य ज्ञान मानना चाहिथे। विशेषावश्यक की तरह ,रूप अरूप से परे न, मानना चाहिथे। [ ३ ] विशेषावस्यक आदि में जो व्यजनावप्रह का स्वरूप लिखा है वह ठीक है, परन्तु उपकरण का लक्षण सर्वार्थसिद्धि आदि के अनुसार मानना उचित है।

[ ४ ] चक्षु और मन को जैनाचार्यों ने जिस प्रकार अप्राप्यकारी माना है उस प्रकार अप्राप्यकारी वे नहीं हैं, किन्तु अन्य इन्द्रियों की अपे अने उन में कुछ विषमता अवस्य है।

जब हम किसी पदार्थ को छूकर उसके स्पर्श का ज्ञान करते हैं तब उसमें अनेक क्रियाँ होतीं हैं। पहिले उसके स्पर्श का प्रभाव हमारी उपकरणेन्द्रिय पर पडता है, बाद में निवृत्ति इदिय पर पडता है, अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, पीछे भावे-न्द्रियके द्वारा निवृत्ति इन्द्रिय का सवेदन होता है, यह दर्शन है। पीछे उपकरण का सवेदन होता है, यह न्यंजनावम्रह है। पीछे पदार्थ के स्पर्श सामान्य का ज्ञान होता है, यह अर्थावम्रह है। वाद में ईहादिक होते हैं।

इदियोंके चारों तरफ पतला आवरण रहता है। कोई भी वाहिरी पदार्थ पहिले उसीपर प्रभाव डालता है। जब ज्ञानोपयोग इतना कमजोर या क्षणिक होता है कि वह उपकरण के ऊपर पढ़े हुए प्रभावके सिवाय अर्थ की कल्पना नहीं करता तव वह व्यंजन ( उपकरण ) की प्रहण करनेवाला होने से व्यंजनावप्रह कहलाने लगता है।

चक्षु इदिय के उपकरण की रचना दूसरे दग की है। चक्षु का उपकरण, चक्षु के ऊपर नहीं किन्तु उसके टार्ये वार्ये होता है। जो बाह्योपकरण ( पलक वगैरह ) हैं वे देखते समय हट जाते हैं, इसिक्टिय पदार्थ की किरणें उपकरण पर न पड कर निवृत्ति पर सीधी पडतीं है इसिक्टिय वहां उपकरण [ न्यजन , के जानने की आवश्यकता नहीं है। इसीसे उसके द्वारा न्यजनावप्रह नहीं होता। यही बात मन के विषय में है। इस विषय में और मी विचार करने की आवश्यकता है। सम्भव है न्यजनावप्रह के ठीक स्वरूप को सिद्ध करने का कोई अन्य मार्ग निकले अथवा न्यजना-वप्रह का मानना ही अनावश्यक सिद्ध हो। यहाँ तो मैने त्रुटियों का दूर करके यथाशांकि समन्वय की चेष्टा की है।

हंहा के विषय में भी जैनाचार्थों में मतमेद रहा है। पुराने लोग ईहा और सशय में कुछ अन्तर नहीं मानते थे परन्तु पीछे के आचार्यों ने सोचा कि 'सशय तो मिथ्याज्ञान है इसलिये उसको सम्यग्ज्ञान के भेदों में न डालना चाहिये' (१) इससे ईहा और संशय में भेद माना जाने लगा। ईहा का स्थान सशय और अवाय के त्रीच में होगया। ईहा सशयनाशक माना जाने लगा।

सर्वार्थिसिद्धि में जो ईहा का उदाहरण दिया है वह विलक्कल सशय के समान है। वे कहते हैं कि 'यह सफेद वस्तु वकपाक्ति है या पताका है, इस प्रकार का ज्ञान ईहा है (२)।' इसके वाद वे संशय और ईहा का अन्तर भी नहीं बताते। परन्तु पींछे के आचार्य

१ ईहा ससयमेच केई न तयं तओ जमन्नाणं। मईनाणसी चेहा कहम-न्नाण तई जुत । १८२ विशेषा०

२ अवमहगृहीतेऽर्थे तिद्विशेषाकाक्षणमीहा यथा शुक्ल रूप कि बलाका पताकीति १-१५ ।

इस बात का ठीक निर्णय कर सके हैं। उनेन ईंधा और अगय में स्पष्ट भेद वतटाया है (१) ओर इसीटिय आज व.ट मर्गर्थमिटि क वक्तव्यका अर्थ खींचतानकर वर्तमान मान्यना के अनुरूप दिया जाता है। पुज्यपाद ने सदाय के समान जो उदादरण दिया है उसके विषय में कहा जाने लगा है कि वे दो उदाहरण है। परन्तु [ १ ] जत्र अन्नप्रह अनाय और धारणा में एकएक ही उदाहरण उनने दिया है तब ईहा में ही दो उदाहरण क्यों दिये ! [२] दो उदाहरणों के छिये दो बाक्य बनाना चाहिये परन्तु यहाँ एक ही वाक्य क्यों रहा ? [ ३ ] उनने सदाय और ईहा का भेद क्यों न बताया ? [ ४ ] बलाकया भवितन्यम्' इस प्रवार का स्पष्ट निर्देश क्यों न किया ? [ ५ ] प्रश्नार्थक 'कि' अव्ययका प्रयोग क्यों किया जो कि यहाँ सदाय-सूचक ही है। इन पाँच कारणों से मानना पड़ता है कि सर्वार्थिसिद्धिकार उन्हीं आचार्यों की परम्परा मे थे, जो ईहा और संगय को एक मानते थे। परन्तु यह मान्यता ठीक न थी। अन्य आचार्योंने इसका ठीक सुधार किया है।

अवाय के िपय में भी जनाचारों में बहुत मतभेद है। पहिला मतभेद तो नाम पर ही है। कोई इसे अवाय कहता है, कोई अपाय कहता है। 'अपाय' का प्राकृतरूप 'अवाय' होता है। सम्भव है प्राकृत के 'अवाय' रूप को संस्कृत का समझ लिया गया हो क्योंकि संस्कृत में 'अव' और 'अप' दोनों ही उपर्संग हैं।

१ नतु ईहाया निर्णयविराधित्वात्सक्षयप्रसङ्घ इति तःन, भिकारण १ अर्धाः दानात् अवगृद्धार्थे तद्विशेषलञ्ध्यर्थमर्थादानमीहा । सक्षय पुनर्नार्थविशेषालग्दनः १-१४-११ सञ्चयपूर्वकृत्वाच । १-१४-१२ । राजवार्तिक ।

अथवा यह भी समव है कि सस्कृत में ही यह 'अवाय' हो परन्तु कुछ लोगोने इसे प्राकृत का रूप समझकर संस्कृत में अपाय बना लिया हो । श्वताम्वर सम्प्रदाय में 'अपाय' पाठ बहुत प्रचलित हैं और दिगम्बरों में 'अवाय'। दिगम्बराचार्य अकलंकदेव दोनो का समन्वय वडी ख़ूबी से (१) करते हैं । उनका कहना है कि "दोनो पाठ ठींक हैं । समय में दो कोटियाँ थीं, अवाय में एक कोटि विल्कुल दूर हो जाती है जब कि दूसरी कोटि पूरी तरह गृहीत हो जाती हे । पहिली के अनुसार अपाय नाम ठींक हैं दूसरी के अनुमार अवाय नाम ठींक है । अपाय अर्थात् दूर होना, नष्ट होना आदि, अवाय अर्थात् गृहण होना ।" खैर, यह तो नाममान का मतभेद हुआ । इसके स्वरूप में भी मतभेद है ।

विशेषावश्यककारने (२) अपाय के त्रिषय का मतभेद इस प्रकार बतलाया है—"कोई कोई आचार्य दो कोटियों में से असत्य कोटि को दूर करने को अपाय कहते हैं और सल्यकोटि के प्रहण करने को धारणा कहते हैं। [अकलंकदेवने जो अगय और अवाय में अर्थभेद वतलाया है उसको ये अपाय और धारणा कहते हैं।]

१ किमयमपाय उतावाय इति उमयथा न देाषोऽन्यतखन्ने उन्यतस्यार्थे वृही-तत्वान् । यदा न दाक्षिणात्योऽयिम यपाय त्याग करोति तदौन्य इत्यवायोधिगमो-ऽर्थे गृहीत । यदा वार्दाच्य इत्यवाय करोति तदा न दाक्षिणात्योऽयिमित्यपायोऽर्थे-गृहीतः । १-१५-१३ । राजवार्तिक ।

<sup>[</sup>२] केइ तयण विसेसावणयणमत्त अनायमिच्छति सन्भूयत्यविसेसावधारणं धारण वेति । १८५ । कासइ तय न वरिगमत्तओऽवगमण मवे भूए । सन्भूयसमण्ण-पओ तदुमयओकासइ न दोसो । १८६ । सन्वो नि य सोऽवायो भेये वा होति । चवत्यूणि । आहेव चिय चउहा मई तिहा अन्नहा हाई । १८७ ।

परन्तु यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि किसी को अन्त्रय (विवि )
मुखसे निश्चय हो, किसी को निषेधमुख से निश्चय हो, किसी को
उभय-मुख से निश्चय हो इसमें कुछ अन्तर नहीं है। अगर इनको
स्त्रतन्त्र जुदा जुदा ज्ञान माना जायगा तो धारणा के स्थान पर एक
नया ज्ञान मानना पड़ेगा। इस प्रकार पाँच ज्ञान हो जायगे। अथवा
अगर धारणा को न मानेगे तो तीन ही ज्ञान रह जायगे।"

इससे माळ्म होता है कि एक प्राचीन मत ऐसा भी या जा धारणा को अलग मेद नहीं मानना चाहता था। परन्तु धारणा का नाम प्रचलित जरूर था इसल्यि वह उसे अपाय के अन्तर्गत करना चाहता था। आजकल जिस अर्थ में धारणा का प्रयोग होता है ... उसका वह निपेधक था। यह प्राचीन मत तथ्यजून्य नहीं है। धारणा को मानना ठीक नहीं माळ्म होता, यह बात आगे के वक्तव्य से माळ्म हो जायगी।

धारणा के स्वरूप में भी बहुत विवाद है। पिछला मत यह है (१) कि अवाय की दृढतम अवस्था-जो संस्कार पैदा कर सके—

<sup>(</sup>१) स एव दृढतमानस्थापन्नो घारण । प्रमाणनयतन्त्रालोक २-१० । दृढतमानस्थापन्नो हि अनायः स्त्रीपदोक्तितास्त्रशक्तिविशेषरूपसस्कारद्वारेण काळान्तरे स्मरण कर्नु पर्याप्नोति । रानाकरावतारिका । विद्यानन्दी ने मी प्रमाणपरीक्षा में घारणा झानको साँच्यवहारिक प्रत्यक्ष माना हे । 'तदेतज्ञतुष्ट्यमपि अक्षव्यापारापेक्षं मनोऽपेक्षं च तत एव इन्द्रियप्रत्यक्ष देशतोविशद अनिसनादक प्रतिपत्तव्य ।' मतल्य यह है कि जैन नेयायिकोंका मत है कि अनाय के अनन्तर होनेवालो झानकी एक उपयोगान्यक अवस्था हो घारणा है । सस्कार घारणा नहीं घारणा का फल है । प्रमाचन्द्र तो स्पष्ट ही घारणा को साव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते है—'सस्कारः साव्यवहारिकप्रत्यक्षमदो वारणा'—प्रमयकमलमार्तण्ड- वृतीय परिच्डेद ।

नारणा है । यह मत भी ठीक नहीं है परन्तु अन्य मत्र मतीं की अपेक्षा कुछ ठीक है ।

इस मत से जो प्राचीन मत है वह स्मृति को या स्मृति के कारण को (१) धारणा कहता है। इस मत के अनुसार सस्कार मी धारणा कहता है, और तीसरा प्राचीनमत तीनो को धारणा कहता है। इस मत के अनुसार अवाय की दृढतम अवस्था भी धारणा है संस्कार भी धारणा है और स्मृति भी धारणा है। (२)

स्पृति को धारणा मानने से, धारणा साव्यवहारिक प्रत्यक्ष क मीतर गामिल नहीं हो सकती, क्योंकि स्मृति, परोक्ष रूप होने से सान्यवहारिक प्रत्यक्षरूप नहीं है । इससे विद्यानन्दी के वक्तव्य से विरोध होता है।

कोई किसी एक को या दो को या तीनों को धारणा माने परन्तु ये तीनों मत ठीक नहीं हैं। इनमें सब से अधिक आपत्ति-जनक मत, संस्कार को वारणा मानना है। वास्तव में सस्कार को ज्ञान से भिन्न एंक स्थतन्त्रगुण मानना चाहिये, जैसा कि वैशेषिक [३] दर्शन में माना जाता है।

<sup>(</sup>३) काळान्तरे अनिस्मरणकारण धारणा । सर्वार्थीमद्धि १-१५ । निर्ज्ञा-तार्याऽविस्मृतिर्घारणा । सं एवायभित्यविस्मरण यतो भवति सा धारणा । न॰ राजवीर्तिक । १-१५-४ ।

<sup>(</sup>४) तयणतंर तयस्याविच्चवण जो य'वासणाजीगी । काळतरे य ज पुणर-जुमरण वारणा सा उ । विशेषावश्यक । २९५ ।

<sup>(</sup>५) मावनारूयस्तु सस्कारो जीवनृतिरतीन्द्रिय । कारिकावली १६०।

प्रत्येक ज्ञान लिन्न और उपयोग, इस प्रकार दो प्रकार का होता है। किसी भी ज्ञान का भेद उपयोग के भेढ से माना जाता है। उपयोग के भेद से लिन्न के भेद की कल्पना की जाती है। अगा हम संस्कार को ज्ञान मानेंगे तो उसका लिन्नका क्या और उपयोग क्या ? इसका निर्णय न होगा।

प्रश्न-संस्कार की जो न्यूनाविक शक्ति या उस शक्ति को पैदा करनेवाटा क्षयोपशम है, वह ट्विंघ है, और उससे उत्पन्न सरकार उपयोग है।

उत्तर-अगर संस्कार को उपयोग माना जायगा तो एक ज्ञान का संस्कार जवतक रहेगा तवतक दूसरा ज्ञान पैदा न हो सकेगा क्योंकि पूर्व उपयोग के विनाश के विना नया उपयोग पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि एक साथ में दो उपयोग नहीं होते। इसिंटिये दो ज्ञानों के सस्कार भी एक साथ न रहेंगे। तव तो किसी प्राणी को कभी भी दो वस्तुओं का स्मरण न होगा।

प्रक्त-अगर संस्कार को लिब्बरूप ज्ञान माने और समरण को उपयोगरूप ज्ञान माने ते। क्या हानि है !

उत्तर-यह बात नहीं बन सकती, क्योंकि संस्कार किसी न किसी उपयोग का फल है। परन्तु लिन्ध किसी उपयोग से पैदा नहीं होती। वह उपयोग का कारण है न कि कार्य। संस्कार अगर लिन्बरूप होता ता उनके लिये किसी उपयोग की आवस्य-कता न होती। संस्कार में उपयोग की अपेक्षा कुछ विशेपता नहीं आसकती, इससे हम उसे नया ज्ञान मी नहीं मान सकते। प्रदत्त -संस्कार पूर्व उपयोग का भंछ ही पत्न हो पत्नु वह म्मृति का कारण है, इनलिये हम उसे स्मृति के लिये लिथस्प माने नो क्या हानि है !

उत्तर—में कह चुका हूँ कि लिध्य किसी ज्ञानोपयोग से पैदा नहीं होनी, इसलिय संस्कार को लिध्य नहीं कहा जा सकता। यदि ज्ञान का कारण होने से कोई लिध्य कहलाता है तो अवप्रह ईहा के लिये लिख होगा, ईहा अवाय और धारणा के लिये, धारणा म्मृति के लिये, स्मृति प्रत्यभिज्ञान के लिथे लिध्यरूप होंगे। इसालिये ज्ञान का कारण होने से किसी को लिध्यरूप कहना ठीक नहीं।

दूसरी बात यह है कि छिश्य सामान्य शक्ति है। उसमें किमी विशेष पदार्थ का आकार नहीं होता। जैसे—आँखों से देखने का शक्ति में घटपट आदि विशेष पदार्थ का आकार नहीं रहता किन्तु उसके उपयोग में रहता है। सस्कार में घटपट आदि विशेष पदार्थ का आकार रहता है, इसिछिये उसे छिश्य नहीं कहा जा सकता।

तीसरी बात यह है कि जब किसी आत्मा में संस्कार थोड़ा पडता है और किसी में ज्यादः पडता है तब इसका कारण क्या कहा जायगा ? जिस प्रकार अन्य ज्ञानों की न्यूनाधिकता उनकी छित्र की न्यूनाधिकता से पैग होती है, उसी प्रकार संस्कार की न्यूनाधिकता भी किसी छित्र की न्यूनाधिकता को बत-छाती है। अगर संस्कार स्वयं छिन्धक्य होता तो उसे किसी दूसरी छिन्धकी आवश्यकता क्यों होती ? अगर छिन्ध के छिये छिन्ध की यहणना की जायगी तो अनवस्थादोप होगा।

इन तीन कारणों से सस्कार को छिट्ट मानना अनुचित है। जब सस्कार, उपयोग रूप भी नहीं है और छिट्टिक्स भी नहीं है तब उसे ज्ञानसे भिन्न गुण मानना उचित है। एक बात और भी विचारणीय है।

धारणा मितज्ञान है और वह अवाय के वाद होता है।
परन्तु अगर किसी मनुष्य को किसी विषय में सदेह पैदा हुआ,
पीछे उसका ईहा और अवाय न हो पाया तो क्या उसके। सदेह
का सस्कार न होगा ! क्या हमें सन्देह का स्मरण नहीं होता !
यदि सन्देह का भी संस्कार होता है, ईहा का भी संस्कार होता है
अवाय का भी सस्कार होता है, इरुतज्ञान का भी सस्कार होता है
(क्योंकि इरुतज्ञान से जाने हुए पदार्थ का हमें स्मरण होता है)
अवधि आदि का भी सस्कार होता है, तव सस्कार अवाय के
अनन्तर होनेवाला मितज्ञान कैसे माना ज। सकता है ! इतना ही
नहीं, उसे ज्ञान ही कैसे कहा जा सकता है ! क्योंकि वह किसी
भी ज्ञानरूप नहीं उहरता । अवग्रह की धारणा ईहा की धारणा
आदि प्रयोगों से वह ज्ञान का सम्बन्धी कोई भिक्रगुण ही सिद्ध होता है ।

प्रश्न-संस्कार को अगर पृथक्रुण माना जायगा तो न्यूना-धिक सस्कार का कारण ज्ञान।वरण कर्म न हो सकेगा। तव उस का कारण क्या होगा?

उत्तर—जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तब किसी के हाध का पत्थर दस गज जाता है, और किसी का ५० गज जाता है और किसी का सो गज़ जाता है। इसका कारण पत्थर में पैद होनेवाला वेग है जो हाय की शाक्ति स उत्पन्न हुआ है। वेग और हाथ की शक्ति में कार्य भारणभाव है और जुदी नृदी वस्तुएँ हैं। इसी प्रकार जो उपयोग जितना तीत्र है उसका सस्कार भी उतना ही अविक स्थायी है। उपयोग और सस्कार में कार्यकारणभाव है, परन्तु दानों एक नहीं हैं।

प्रश्न-किसी का उपयोग तीव होका के भी शीव नष्ट हो जाता है, किसी का मन्द होकार के भी बहुत स्थायी रहता है। बालक किसी पर खूब प्रसन्न होता है और उसे देखकार नाचने लगता है, परन्तु जल्दी भूज जाता है। साधारण मनुष्य भी ऐसे देखे जाते हैं, जा कि अन्य मनुष्य बहुत दिन तक स्मरण रखते हैं।

उत्तर—जैसे वेग सस्कार अनन्तकाल तक स्थायी रहता है
उसी प्रकार भावना भी। परन्तु दूसरे ज्ञानोपयोग उसमे विक्षेत्र करते
हैं। जैसे एक गित दूसरी गित के सस्कार को नह तक कर सकती
है उसी प्रकार एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के सस्कार को नह तक कर
सकता है। पत्थर का हुकड़ा थोडी शक्ति से जितनी दूर जा सकता
है, रुई का ढेर उसस कम वजन होकर भी ओर उससे कई गुणी
शक्ति का उपयोग करने पर भी उतनी दूर नहीं जाता। इसका
कारण यह है कि रुई का ढेर वायु को इतना नहीं काट सकता
जितना पत्थर का हुकड़ा। वायुके घर्षण से जिस प्रकार पत्थर
आदि का वेग क्षीण होता जाता है, उसी प्रकार सस्कार भी अन्य
उपयोगोंसे क्षीण होता रहता है। बालक के वर्तमान सस्कार जितने
प्रवल होते हैं उसको क्षीण करनेवाले दूसरे संस्कार भी प्रवल होते

हैं जो पहिले संस्कार को नष्ट करते हैं। मतलब यह है कि उपयोग की तीव्रता, संस्कारों का सबर्पण आदि पर किसी सस्कार की स्यायिता निर्भर है। वह ज्ञानावरण के क्षत्रोपशम से स्थायी अस्यायी नहीं होता। ज्ञान।वरण का उनके साथ परम्परा सम्बन्ध है— साक्षात् नहीं।

तीसरी बात यह है कि संस्कार अगर ज्ञानरूप होता तो चारित्र का संस्कार न होना चाहिये। जिस प्रकार ज्ञान की वासना वनी रहती है, उसी प्रकार क्रोधादि कषायों की (चारित्र के विकारों की) भी वासना वनी रहती है।

प्रकत्—कषायका संस्कार भी ज्ञान का ही संस्कार है। किसी अनिष्ट घटना से हमें किसी पर को व होता है। जवतक उस घटना का स्मरण बना रहता है तबतक कोध बना रहता है। कोघ की बासना ज्ञान की बासना से जुदी नहीं है।

उत्तर-िसी बाल-रोगी की डॉक्टर नर्तर लगाता है। रोगी डॉक्टर पर कीध करता है, उसे मारने की चेष्ठा करता है. गालियाँ भी देता है। परन्तु जब उसे आराम हो जाता है, तो उसका क्रोध चला जाता, है बल्कि उसे प्रेम या भक्ति पैदा हो। जाती है। यहाँ उसे नक्तर लगाने की घटना के ज्ञानका संस्कार तो है, परन्तु कषाय का संस्कार नहीं है। यदि दोनों ही संस्कार एक होते तो एकके होने पर दूसरा भी होना चाहिये था। मतल्म यह है कि संस्कार ज्ञान का भी होता है, चारित्र का भी होता है, गितका भी होता है और बन्धका भी होता है। इस प्रकार संस्कार एक गुण है, जोिक जड और चेतन सभी पदार्थों में पाया जाता है। ज्ञानके संस्कार को हम भावना, कपाय के सम्कार को वासना गतिके सस्कार को वेग, और बन्ध के संस्कार को स्थिति—स्थापक कहते हैं। एक वेंत को हम हाथसे झुकाते हैं। जबतक वह हाथ से पकड़ा हुआ रहता है तबतक झुका रहता है। छोड़ने पर फिर ज्योका स्थो हो जाता है। यह बन्धका संस्कार स्थिति-स्थापक कहलाता है।

प्रवन-सस्कार अगर स्वतन्त्र गुण है तो उस को न्यूनाधिक करने वाला कर्म कौन है ?

उत्तर-सस्कार का घातक कोई कर्म नहीं है। जो संस्कार जिस गुणका होता है, उस गुणके घात न कर्म का उसपर प्रभाव पडता है।

प्रक्र-ज्ञान, स्त्रयं एक गुण है। उसमें सस्कार नाम का दूसरा गुण कैसे रह सकता है ? गुण में गुण नहीं रह सकता।

उत्तर-सस्कार ज्ञान का होता है, ज्ञान में नहीं होता। होता तो वह आत्मा में ही है। अगुरुलघुत्व गुण गुणोंको विखरने नहीं देता, परन्तु इसका मतल्य यह नहीं है कि वह गुणों में रहता है। वह द्रव्य में ही रह कर दूसरे गुणों पर प्रभाव डालता है। इसी प्रकार संस्कार भी आत्मा में रहकर ज्ञानादि गुणों पर प्रभाव डालता है। अथवा जिस प्रकार वैभाविक गुण एक खतन्त्र गुण है, जिसके निमित्त से सम्यक्त्व ज्ञान चारित्र आदि में विभाव परि-णति होती है, परन्तु उसका आधार ज्ञानादि गुण नहीं है, किन्तु द्रव्य है; इसी प्रकार संस्कार है। माछ्म होता है कि पीछे के जैन नैयायिकोंने भी संस्कार को एक स्वतन्त्र गुण मानिलया है। रत्नाकरावतारिका (१) में संस्कार का अर्थ आत्मशक्ति-विशेष किया गया है। यदि उन्हें संस्कार को ज्ञानरूप मानना मजूर होता तो वह स्स्कार को ज्ञान-विशेष कहते, आत्मशक्ति विशेष न कहते। इन सब कारणों से सस्कार को धारणा मानना अनुचित है।

स्मृति को धारणा मानना भी अनुचित है। क्योंकि, धारणा तो साव्यवहारिक प्रत्यक्ष माना गया है, यह मैं पहिले कह चुका हूँ। दूसरी बात यह है कि स्मृति को परोक्ष मान करके भी अगर उसे यहाँ शामिल किया जाय तो प्रत्यभिज्ञान तर्क आदि को भी यहाँ शामिल करना पडेगा। अगर कहा जाय कि तर्क तो ईहा मितज्ञान (२) है तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि तर्क के पहिले स्मृति की आक्श्यकता होती है, इसल्पि स्मृति का स्थान ईहा के पाहिले होगा, जब कि धारणा ईहा के बाद होती है।

इस विवेचन से जैन नैयायिकों के मत का भी खण्डन हो जाता है। वे अवायके वाद ज्ञान की दढतम अवस्था की धारणा कहते हैं, जिससे कि सस्कार पैदा होता है, परन्तु जब यह सिद्ध हो चुका है कि सस्कार तो अवम्रह ईहा आदि मतिज्ञान रस्तज्ञान अवधिज्ञान आदि सभी ज्ञानों का पड़ता है, तब अवायके वाद दढ़-तम अवस्थावाळे धारणा ज्ञान को पृथक् मानने की क्या ज़रूरत

<sup>(</sup>१) संस्कारस्यात्मशक्तिविशेषस्य । रत्नाकरावतारिका । ३-३ ।

<sup>(</sup>२) ईहा ऊहा तर्के॰ परीक्षा विचारणा जिज्ञासेत्यनर्थान्तरम् । तच्चार्थ भाष्य । १–१५ ।

है ! मतल्य यह है कि तीन प्रकार में से किसी मी प्रकार की धारणा मानो, परन्तु वह ज्ञानका कोई खतन्त्र मेद सिद्ध नहीं होता है । इसिलिये अवप्रह, ईहा और अवाय ये तीन मेद मानना ही उचित है ।

च-बहु बहुविध आदि के विषय में जैनाचार्यों में बहुत मतभेद हैं और ३२६ भेट करने का ढग भी अनुचित है। पहिले में इनके नाम और लक्षणों के भेदों को लेता हूँ। अनि.सृत, निसृत उक्त, अनृक्त के विषय में बहुत मतभेद है। कोई इनकी परिभाषा को बदलता है तो कोई इनके बढ़ले में दूसरे भेद बतलाता है। सब मतभेदों का पता निम्न लिखित तालिकासे माल्म होगा।

| प्रथममत   | द्वितीयमत् | तृतीयमत  | चतुर्थमत |
|-----------|------------|----------|----------|
| १ अनि.सृत | निःसृत     | अनिश्रित | अनिश्रित |
| २ नि.सृत  | अनि सृत    | निश्रित  | निश्रित  |
| ३ उक्त    | उक्त       | असदिग्ध  | उक्त     |
| ४ अनुक्त  | अनुक्त     | संदिग्ध  | अनुक्त   |

प्रथम मत के अनुसार इन चारों का अर्थ पहिले लिखा गया है।

दूसरे मतमें अनि:मृत की जगह नि.मृत किया गया है परन्तु यह सिर्फ़ क्रम का परिवर्तन नहीं है किन्तु अर्थ का परिवर्तन (१)

<sup>(</sup>१) अपरेषा क्षिप्रनि मृत इति पाठ त एव वर्णयन्ति श्रोत्रेन्द्रियेण शब्दम-वगृद्धमाण मयुरस्य वा कुरटस्य वा इति कश्चित्प्रतिपचते अपर स्वरूपमेवानि मृत इति । सर्वार्थसिद्धि १-१६ ।

भी है। दूसरे मत के अनुसार निःमृत उसे कहते हैं जिसमें विशेष भेद का भी ज्ञान हो। शब्द सुनकर यह भी जानना कि यह मयूर का है या कुरकुर का, यह निःमृत कहळाता है। परन्तु इस प्रकार का विशेष निर्णय तो अवाय कहळाता है, और निःमृत का तो अवप्रह ईहा भी होता है, तव यह परिमाषा कैसे ठीक हो सकती है?

तीसरे मतमें लिंग से-चिह्न से किसी वस्तु का ज्ञान निश्चित है और लिंग विना किसी वस्तुका ज्ञान अनिश्चित है। असदिग्ध का अर्थ है, संश्चादि रहित और सदिग्ध का अर्थ है, विशेष में संदेह सहित। यदि सदेहसाहित को संदिग्ध माना जाय तो उसका अवग्रह कैसे होगा ? अथवा अवग्रह ईहा अपाय तो निश्चितज्ञान के मेद हैं, इन्हें अनिश्चित (१) रूप कैसे कहा जा सकता है।

चतुर्थमत के विषय में सिद्धसेनग्णी (२) कहते हैं कि उक्त और अनुक्त ये विषय सिर्फ़ कान के विषय हैं । अनुक्तका अर्थ अनक्षरात्मक शब्द है। सिर्फ कान का विषय होने से अन्य आचार्यों ने इसको लिया हां नहीं है और इसके बदले में निश्रित, अनिश्रिन भेट माने हैं।

<sup>्)</sup> तत्त्वार्थ म असदिग्य और सदिग्य पाठ है, और विशेषावश्यक्त में लिश्ति और अनिश्ति पाठ है। यह शब्दमेद ही है, अर्थ भेद नहीं, इसिलेय इसे पाचवा मन नहीं यह सकते।

<sup>(</sup>२) उत्तमनगृरणानि इयम विकन्यः श्रोत्रावमह्विषय एव न सर्व-भार्यान् । अनुरस्तृनादन्यः शब्द एम अनक्षरा मकोऽभिधीयते प्रत्या दायमीत्या चार्परीम विकन्य श्रोजाय अय विकन्य उपन्यस्त निश्चित-रप्रत्यात । १० मा० टीका १-१६ ।

अक्लक्रदेवने उक्त और अनुक्त को भी आँख आदि सभी इन्द्रियों का विषय सिद्ध करने की कोशिश की है, परन्तु वह अस-फल रही है।

च्हन और अच्हन की परिमाषा भी मतमेद से खाळी नहीं है।

सर्वार्थिसिद्धिकार कहते हैं—'निरन्तर यथार्थ प्रहण क्व है (१)।' यहाँ पर दथार्थ प्रहण न्दर्थ है । यथार्थप्रहण तो सभी भेदों में है । राजवार्त्तिक में अन्तरं बदेन यथार्थ प्रहण को (२) क्व कहते हैं । इसमें भी इसी प्रकार की न्यर्थता का दोन है । परन्तु वे पदहवे न तिंक की न्याप्या [३] में निरन्तर प्रहणको क्व कहते हैं और वारवार न्यूनाधिक प्रहणको अक्व कहते हैं । इस प्रकार धीरे धीरे प्रहण करने का नाम अक्व प्रहण हुआ परन्तु यह अक्षिप्र से कुछ निशेषता नहीं रखता । सिद्धसन गणी (४) कहते हैं कि इन्द्रिय अर्थ और उपयोग के रहने पर भी कभी प्रहण होना कभी न होना अक्वं है और सदा होना क्व है । यदि यह कहा

<sup>(</sup>१) ध्रव निर तर यथार्वभहणम्। १-।

<sup>(</sup>२) ध्रुव यथार्थप्रहणात् । १-१६-।

<sup>(</sup>३) यथा प्राथितक इ.व्ह प्रहण तथाविस्थतमेव शब्दमवगृह्णाति । नोन नाम्यिक , प.न पुरंत सन्देशविद्य पिणाम्या णाटे इरया म्ना यथान्ह पप-रिणामोपात्त शोत्रे व्यिसानिन्थे प्रेप तदावरणस्येषद्वाषदाविमीवात् पोन-पुानक प्रमृष्टावन् प्रश्लेशे द्वयः वरणादिक्षयोपशमपरिणामः वाचा ध्वन ६ गृह्णाति । १-१६-। '

<sup>(</sup>४) सती दिये सति चोपयोगे सति च विषयसम्बन्धे कदाचित्त विषय तथा परिच्छिनात्ते कदाचिन्न इत्येतदम्बन्यमयमृहणाति । १-१६ ।

जाय तो भी ठीक नहीं । क्योंकि जिस समय प्रहण न होगा उस ममय उसे अवग्रह ही कैसे कहा जायगा ? ख़र, घरूव-अध्स्वकी परिभाषा कुछ भी हो परन्तु वह निश्चित नहीं हे ।

यहा एक बात यह भी विचारणीय है कि सर्वार्थिसिद्धि के अनुमार वहु वहुविध आदि सभी विशेषण [१] 'अर्थ' के बतलाये गये हैं इसीलिये वे फ्रव का अवग्रह, अष्स्व का अवग्रह, कहते हैं। परन्तु यहा जो व्याख्याएँ की जातीं हैं वे क्रियाविशेषण [२] बना देतीं हैं। क्षिप्र और अक्षिप्र को तो सभी क्रियाविशेषण कहते हैं। यह कहा तक उचित है, यह भी विचारणीय है।

इस प्रकार अनेक तरह की गडवडी इस विषय में है, जिस से माल्म हे ता है कि मूल में वह्त्रादिका विवेचन था ही नहीं। सूत्र साहित्य में यह कदाचित् मिले भी तो समझना चाहिये कि पीछे से निलाया गया है। नन्दीसूत्र में मुझे ये विशेषण नहीं मिले।

मितज्ञानके ३३६ भेद करना भी उचित नहीं है। किसी भी वस्त्रके भेद ऐसे करना चाहिये जो एक दूपरे से न भिटते हों। एक भेद अगर दूसरे भेद में मिले तो वह वर्गीकरण उचित नहीं

<sup>(</sup>१) यदवप्रशदयो बस्वार्दनां वर्मणामाक्षेप्तारः बद्दादीने पुनर्विशेषणान कम्यन्यात अर्थस्य । १-१६ ।

<sup>(</sup>२) व्हायक्रवर्टराया कि वा क्ये स्थिर याते हैं आर अफवणा चचल फर्ने हैं। पिल्ले अर्थ में उनने झान विकेश्य कहा है परतु इस अर्थ में घरन अपन अर्थ के विकेश्य बनते हैं परनु यह मत दूसरे भागाों में नहीं मिलता। प्रवमवस्थित इद च हान विकेश्यम् अन्वयमनवस्थित यथामि नमाजनजल। अपना एवं स्थिर प्रवतादिः अपने अस्थिरी विदुदादिः। १-६।

कहुँ लो सकता। प्राणियों के मनुष्य, पश्च, पश्ची, स्त्री, पुरुप, नपुं-सक, बालक, युवा, वृद्ध, इस प्रकार नव भेद करना अनुचित है, क्यों कि इसमें स्त्री पुरुषादि भेद मनुष्यादि भेदों में चले जाते हैं। बहु आदि भेदों में भी यही गड़वड़ी है। बहु, बहुविध, एक, एक-विध ये चार भेद क्षिप्र भी हो सकते हैं और अक्षिप्र भी हो सकते हैं, इसलिय इनको चार न कई कर आठ कहूंना चाहिये। इसी प्रकार ये ऑठ-नि:मृत भी हो सकते हैं, अनि:स्त्री भी हो संकते हैं। इसलिय सोलह भेद होगे। इसी प्रकार इनको उत्ते, अनुक्त और घरूत अध्रुत्त से भी गुणा करना चाहिये। मतल्त्र यह है कि पहिले तो भेदों की परिभाषा और मान्यना ही ठीक नहीं है। अगर हो भी तो उनका गुणा करके प्रभेद निकालने का दग अच्छा नहीं है। सम्भनत: इम गड़बड़ी का इतिहास इस प्रकार है—

१ मूल में बडु बहुवित्र आदि मेर थे ही नहीं।

२ किसी आचार्य न मितज्ञान की विशिधता समझाने के लिये बहु बहुवित्र आदि की उदाहरण के रूप में लिखा, वर्गीकरण के लिये नहीं।

३ इमके बाद किसी आर्चायने मितज्ञानके २८ मेदों को बाहि से गुणा करके ३३६ मेद कर दिये । उनने यह न सोचा कि सब के साथ इनका गुणा करने से भेडों की सगित होगी यान होगी।

४ पीछे जब उक्त अनुक्त आदि का सब इंद्रियों से सम्बन्ध न बैठा, ध्रुव और धारणा में गइबड़ी होने लगी तब आचार्यों ने इनकी परिभाषा वदलना शुरू किया । लेकिन मूल ही ठीक नहीं या, इसलिये सुधार न हा सका ।

५ म. महार्वार के समय में मतिज्ञान के इन्द्रिय अनिन्द्रिय के निभित्त से दो भेद या छ. भेद प्रचित थे। वाकी भेद पीछे की रचना है।

६ मितज्ञानके मतभेदों का यहीं अन्त नहीं हो जाता किन्तु ज़रा ज़रासी बातों में इतना मतभेद है कि उनका कुछ निर्णय ही नहीं होता। तत्त्रार्थ में मित, स्मृति, संज्ञा, चिंता अभिनिवाध को अनयान्तर कहा गया है। राजवार्तिककार [१] कहते हैं कि ये पाच शब्द इन्द्र, शक्त, पुरन्दरकी तरह पर्यायवाची हैं। सर्वार्थ- सिद्धिकार अमद कहकर भी सनिभक्तद्रनयकी अनेक्षा मद मानते हैं। राजवार्तिककार प्रश्लोत्तर करत हैं कि 'मित क्या है श्लो स्मृति है। स्मृति [२] क्या है श्लो मित है। सर्वार्थसिद्धिकार अमेद की मात्रा इतनी अविक नहीं बटाते। परन्तु ये दानों ही आचार्य पांचों का जुदा जुदा स्वक्त्य नहीं बना पात । निर्फ व्याकरण की ब्युरात्ते बताकर एक तरह ने बान की टाल कर च जात है है।

स्रोक्तवार्तिककार अवप्रवादिको मति, [४ प्रत्यभिज्ञान को

<sup>(</sup>१) या। इन्छ्सकाः र दगदिश्च्दमदऽपि नायः द तथा मात्रादि शब्दमदऽपि सर्थामदः । १-१३ ४ ।

<sup>(</sup>२) या मातः <sup>१</sup> ता स्मानिरिति । वा स्मृति <sup>१</sup> या मातिरिति । १-१३ १० (३) मनन मिति , स्मरण स्मृति , सङ्गान भन्ना, चित्तन चिन्ता, अमिनिवोदन अमिनियोघ १ ३ ।

<sup>[</sup>४] मति अवमहादिन्या । १०१३-२ । सज्ञाया सादृश्यमयभिज्ञानः रूपानाः १०१३- । सम्मन्धो वस्तु सामर्थीवयात्रास्त्रयोगतः । चेष्टाध-

सज्ञा, तर्क को चिन्ता, और खार्थानुमान को अभिनिवोध कहते हैं। इसिलिये इनकी दृष्टि में मित सान्यवहारिक प्रत्यक्ष यहलायी और समृत्यादि परोक्ष । लघीयस्त्रय वे टीकाकार [१] अमयचन्द्र मी यही बात वहते हैं। वे मित को प्रत्यक्ष और स्मृति संज्ञा चिन्ता अभिनिनोध और रुरत को परेक्ष कहते हैं।

इन दोनों मतोंका गांग्मटसार के टांकाकार से कुछ त्रिरोध आता है। वे अवग्रहादि के भदों का जो अनि:सृत भद है उस में चिन्ता अनुमान आदि को शामिल वस्ते हैं, यह बात मैं कह चुका हूँ। इस दृष्टि से मित के भीतर ही अनुमानादि आ जाते हैं।

तत्त्रार्थ भाष्य के टी माकार भिद्धनेनगणी (२) दो मत बतांत हैं। मित अर्थात् इन्द्रिय और मनके निन्तिसे उत्पन्न वर्तमानमात्रप्राही ज्ञान। सज्जा=एक त्वप्रस्थीमज्ञान। चिन्ता=आगामी अमुक वग्तु इस प्रकार बनेगी

तत्त्ववत्तत्र चिता स्याद भासिनी ॥ १ १३ ८५ । तत्स ध्याभिमुखो बोधनियत साधने तुय । वृतोऽनिद्वियुत्तेनाभिनिवाधः स लाक्षत १-१३- ।

<sup>(</sup>१) मति मानिपज्ञ ज्ञान साँ यत्रहारिकप्रत्यक्षमाय कारणमित्यर्थ । प्रत्यभि-ज्ञान सज्ञा । तर्फ चिन्ना, आमतो देशकाला तस्व्याप्या नित्रोधो=निर्णय लिंगा-द प ना लिंगधारनुमानामत्यर्थ

<sup>[</sup>२] येय म ते मैव मतिज्ञान । मिज्ञान नाम यदिन्त्रियानिन्धिनिर्मित्तं वर्तमानवालविषयपरिच्छि ते व इियोग्ड-द्रितमर्थ एनिवलोव्य म एवाय यमत्मद्राक्ष पर्वाद् इति सज्ञाज्ञान । चि ताज्ञानमागाम्नि वस्तुन एव निष्पति-भवति अयथा नित । आभिनिर्वाध्यम् अभिमृत्वो निष्ठतां य विषयपरिद्ध । रहोके स्मृतिज्ञान अतीतार्थविषयणरिच्छेदि सिद्धम् । सज्ञाज्ञान वर्नमानार्थमाति, चिन्ताज्ञानमागाभि । लिविषयम् । अभिनिर्वाधिष ज्ञानस्यव निवालविषय-स्येते प्याया । १—1३।

या मिळेगी इस प्रकार का ज्ञान । आभिनित्रोयक-अभिमुख निश्चित ज्ञान ।

दूसरा मत यह है कि ये सत्र पर्याय-शब्द है। स्मृति भूतकाल को विषय करनेवाली, संज्ञा=त्रर्तमान विषयवाली। चिंताः भविष्य विषयवाली। ये तीनों मिलकर त्रिकाल--विषयी आभिनि बोधक ज्ञान है।

यहां इन मतभेदों की आलोचना करने की ज़रूरत नहं है। मतिज्ञान के इस विस्तृत विवचन स ( मतभेद और उत्तरीत्त विकासमय विवचन से ) पाटका निम्न--लिखित बातें अच्छी तर समझ गये होंगे।

दूसरे दर्शनों का जिस प्रकार ऋम्क्रम से विकास हुआं उसी प्रकार जैनदर्शन का भी हुआ है। वह किसी सर्वज्ञ किहा हुआ नहीं है।

दूसरे दर्शनों के समान जैनदर्शन में भी परस्पर विरोध है। पौर्वापर्य्याविरुद्धता वतलाना अध्यक्षद्धा के स्वित्य वृद्ध नहीं है।

आचार्य दुछ छे.के.चर इनी न थे । वे अन्वक्के दिहानों के समान ही विहान थे। यह भ्रम है कि उनसे बडा विहान अब हो नहीं सबता, या होता नहीं है।

आज श्रद्धाके भरोसे जैनदर्शन और जैनवर्म प्राप्त नहीं हो सकता, नि पक्ष आलोचना वरके तर्क के बल पर ही हों जैन-धर्म प्राप्त करना चाहिये।

परन्पराष्ट्र पुरानी है।कर के भी म. म्हाबीर के पीछे वी हैं। बीन परम्परा उस समय की है और कौन नहीं हें; यह कहना वितन है इसिन्धिये निःसकोच भाव से युक्ति-विरुद्ध और अविश्वसनीय रर

पुरानेपन के गीत गाकर हम भाक्ति बतला सकते हैं परन्तु जैनत्व या सल्य प्राप्त नहीं कर सकते।

मीमासा के आगामी विदेवनों से भी इन बातों का समर्थन होगा।

## रुतज्ञान के भेद

स्तज्ञान के भेद अनेक तरह से किय जाते हैं। निम्न लिखित चौदह दे दस्तज्ञान के चौदह भेद नहीं हैं विन्तु सात तरह से दी दो भेद (१) हैं, जो कि विषय को स्पष्ट करने के लिये किये गये हैं। १ अक्षरदस्त, २ अनक्षरस्त्त । ३ स्जिस्त्त, १ असिज्ञस्त । ५ सम्यक् स्त ६ मिश्यास्त्त । ७ सादिस्त, ८ अन्यदिस्त । ९ सपर्यवित, १० आर्यवित । ११ गिमक, १२ अगिमक १३ अगिमक १३ अगिमक १२ अगिमक १२ अगिमक

अक्षरक्त-अक्षर से उत्पन्न ज्ञान अक्षरहरूत है। उपचार से अक्षर को भी हरूत कहते हैं, इसल्यि अक्षर के तीन भेद मान

<sup>(</sup>१) ननु अक्षरव्हतानक्षर वरतम्य एव भेदद्वये शेषभेदा अन्तर्भवन्ति तिक्मर्थं तषाम्भेदांपन्यास १ उच्यते इह अच्युपनमतीना विशेषावगमसम्पाद-नाय महात्मना शास्त्रारमप्रयासा न चाक्षर-इतानक्षरवरतरूपभेदद्वयोपन्यास-मात्रादच्युपनमतय शेषभेदानवगन्नुमश्चिते, ततोऽच्युपन्नमतिविनयजनानुमहाय शेषभेद्रोपन्याम इति । नदी टाका ३७ ।

<sup>[</sup>२] नन्हीनूत्र ३,७ । अवखर सानी मन्मं साइय खलु सपटजनिसअं च गमिअ अगपत्रिष्ट सचिव एए सपडित्रवखा ॥ वन्मा विवाग । प्रथम ६ ।

जाते हैं। संज्ञाक्षर नागरी आदि खिपियों में अक्षर का आवार। न्यजनाक्षर अक्षर का उच्चारण । खन्यक्षर झनरूप अक्षर भावहत्त (१९।

अनक्षरक्रत-स्वर व्यंजनादि अक्षर रहित घानिमात्र (२) [ खासना छीकना आदि ] से पैदा होनेवाला ज्ञान अनक्षरस्त्र है। टीकाकार का मत है कि हाथ वैगरह के इगारे से स्रतज्ञान न मानना चाहिये [३] परन्तु हाथ वैगरह के इगारे से जब भावप्रदर्शन होता है तब उसे स्रतज्ञान तो मानना ही पडता है। स्रुनज्ञान को अक्षर या अनक्षरस्त में शामिल करना ज़रूरी है, इमल्यि उसे अनक्षर में शामिल करना चाहिये। न्यायप्रत्थों में हाथ आदि के इशारे से पैदा होनेवाले ज्ञान को भी आगम वहा है। और उसमें अक्षरस्त और अनक्षरस्तत को शामिल [४] किया है।

संजिञ्चत - संज्ञा के तीन भेद हैं । दीर्घकालिकी-जिस में भूत भविष्य का लम्बा विचार किया जाता है वह दीर्घकालिकी संज्ञा है। इस से जीव सज्ञी कहलाता है। जो देहपालन आदि के लिये आहारादिक में बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति होती है वह हेछ्वाडीपदोक्षिकी

<sup>(•)</sup> नदी ३८।

<sup>(</sup>a) उसिम्य नीमसिय निच्छढ सामिश्र च शीय च। निस्सि यमणुसारं जणनस्दर छोळियाईय! आवस्यकमृत १९।

<sup>(</sup>३) यच्हुयते तच्छुतमि युच्यतं न च करादिचेष्टा श्रुवत ततो न तत्र द्रव्य श्रुतत्वप्रमङ्गः॥ नदी टीका ३८॥

<sup>(</sup>४) अ प्रवचनादिनिवन्धनमर्थज्ञानमागम । आदिशन्देन हस्तसज्ञादि-परिभ्रह । अनेनाक्षरश्रतमनक्षरश्रत च सगृहोत मत्रति॥ प्रमेयक्मलमार्तण्ड ४ परि०॥

का है। आत्मकल्याणकारी उपदेश से जो संज्ञा होती है वह दृष्टि-वादोपदेशिकी है। वास्तव में यही सिज्ञिश्रुत है।

असंज्ञिक्त-असज्ञी जीवो का जो क्रत होता है वह असंज्ञिक्त कहलाता है।

> सम्यक्रक्त-सचे उपदेश से उत्पन्न ज्ञान सम्यक् रुक्त है। मिध्याक्कत-मिध्या उपदेश से उत्पन्न ज्ञान मिध्याक्कत है।

जैन प्रन्थों में, जैनग्रन्थों को सम्यक् रुरुत कहा है और जैने-तर ग्रन्थों को भिथ्यारुरुत कहा है। परन्तु सम्यक् का अर्थ किसी , सम्प्रदायरूप करना ठीक नहीं हैं। स्त्य कहीं भी हो वह सम्यक् रुरुत है, चाहे जैन-ग्रन्थ हो या जैनेतर।

सादि अनादि सान्त [ सपर्यवासित ] अनन्त—ये भेद सामान्य—विशेष की अपेक्षा से है। सामान्य अपेक्षा से अनादि अनन्त है और विशेष अपेक्षा से सादि सान्त है।

गमिकः इत—एक वाक्य जब कुछ विशेषता के साथ वार-बार आता है तब गमिकः इस्त कहलाता है और इससे भिन्न अगमिक कहलाता है। अगबाह्य और अंगप्रविष्ट का विस्तृत विवेचन आंगे किया जाता है।

इन सात प्रकार के भेदों मे अगप्रविष्ट और अगवाह्य भेद ही अधिक प्रसिद्ध और विशेष उपयोगी हैं। मैं पिहेले कह चुका हूँ कि दूसरों के अभिप्राय का ज्ञान स्रुत है। इसलिये केवल धर्म-शास्त्र ही रुस्त नहीं कहलाता किन्तु प्रत्येक शास्त्र रुस्त है। गणित इतिहास आदि सभी शास्त्र रुस्त हैं। परन्तु यहा जो अंगप्रविष्ट और अगवाह्य भेद किये गये हैं, वे सव जैन-धर्भशास्त्र की अपेक्षा से हैं।

## अङ्गप्रविष्ट और अङ्गबाह्य

तीर्थंकर के वचनों के आधार पर उनके मुख्य शिष्यों [गणधरें ] द्वारा जो प्रन्थरचना की जाती है, वह अगप्रविष्ट [१] इरुत कहलाता है उसके वाद अगप्रविष्ट के आधार पर जो अन्य आचार्यों के द्वारा प्रन्थ रचना की जाती है वह अंगबाह्यस्रुत है। मतल्य यह है कि अंगप्रविष्ट मौलिक शास्त्र है और अगबाह्य उसके आधार पर वना हुआ है। अगप्रविष्ट प्रत्यक्षदर्शी के वचनों का सम्रह कहा जाता है, वह अनुभव-मूलक है, जब कि अगबाह्य ] परीक्ष-दिशियों की रचना है।

जनप्रथों के जिस प्रकार अगप्रविष्ट, अंगवाह्य मेद किये गये हैं उसी प्रकार प्रत्येक शास्त्र के किये जा सकते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेशों के सप्रह को हम अगप्रविष्ट और उस सम्प्रदाय के अन्य धर्मप्रयों को अगवाह्य कह सकते हैं। इसी प्रकार वैदिक धर्म में वेद अगप्रविष्ट, वाकी अगवाह्य। ईसाइयों में वाइविल्ञ अग-

<sup>[</sup>१] यन् भगनित् सर्गतं सर्वदशिमि परमिषिमरहिद्धस्तत्स्वामाव्यात् परमग्रमस्य च प्रवचनप्रतिष्टापनफलस्य तीर्थद्धरानामकर्मणोनुभावाद्वक्त मगव-च्छिन्यरितश्यवाद्भ उत्तमातिशयवात् वुद्धिसम्पन्नगंणधरे दृष्य तदद्धप्रविष्टम् गणभरमन्तर्यादिमिस्परम्तिनग्रहागमं परमप्रष्टवाद्मतिनुद्धिशक्तिभिराचा र्ये चालमहननायुदे।पादस्यशन्तीनां शिन्प्रणामनुप्रहाय यन् प्रोक्त तदगवाद्यम् ॥ तप्तार्थमान्य (उमास्याति) १-२०॥ अगप्रित्रप्रमाचारादिद्वादशमेदं पुद्धपिश्चरिद्धत्वराम्यस्य ।। १-२०-१२ ॥ आरातांयाचार्यं क्रांगार्थप्रपाननस्पनगवाद्य ॥ १-२०-१२ त० राजवातिंव ॥

प्रिवेष्ट, वाकी अगबाद्य । मुसल्मानो मे कुरान अगप्रिवेष्ट, वाकी अगबाद्य । इसी प्रकार अन्य सम्प्रदायों के शास्त्रो की भी सम-जना चाहिये ।

हैं। किसने स्वयं किसी वस्ति हैं। जिसने स्वयं किसी वस्ति आविष्कार किया है उसके वचन अगप्रविष्ट हैं और उसके प्रयों के आधार पर हिखने वालों के वचन अगप्रविष्ट हैं। मनल्य यह है कि किसी भी विषय के मूल प्रयों को अगप्रविष्ट आर उत्तरप्रत्यों को अगवाह्य वह सकते हैं। सामान्य इस्त के समान अगप्रविष्ट अगवाह्य के भी सम्यक् और मिथ्या दो भेद हैं।

ंजीनया का अगप्रविष्ट साहित्य आज उपलब्ध नहीं है. और जपर जो मैने अगप्रविष्ट की व्याख्या की है उसके अनुसार तो वह म. महाबीर वे शब्दोंके साथ ही विलान हो गया है। उस समय क धूमप्रवर्त्तक पुरुषक नहीं लिखते ये और लेखन के साधन इतन कम ये कि उस समय किसी के उपदेशों का लिखना कठिन था। मालूम होता है कि उस समय तालपत्रका उपयोग करना भी लोग न जानते थे, या बहुत कम जानते थे। ब्राह्मी आदि लिपियाँ तो उस समय अवस्य प्रचलित थीं, परन्तु वे शायद ईटों, शिलालेखों. ताम्रपत्रों, सिक्कों आदि पर ही काम में आती थीं। अगर लिखना इतना दुर्छभ न होता तो कोई कारण नहीं था कि जैन साहित्य ा. महावीर के समय में ही न लिखा जाता। श्रेणिक और कुणिक प्रशिखं महाराजा जैनस्रुत को लिपिवद न कराते, यह आश्चर्य ही महराता । शास्त्रों को जो स्रुति-स्मृति कहा जाता है उससे भी

माछ्म होता है कि उस समय में शास्त्र, सुने जाते थे और स्मरण में रक्खे जाते थे | लिखने पढने का व्यवहार नहीं होता था। जैनियों ने भी शास्त्र का नाम 'इरुत' ही रक्खा है, 'लिखित' नहीं रक्खा।

खैर, यह तो एक ऐतिहासिक समस्या है, पर-तु इतनी वात तो निश्चित है कि म महावीर के उपदेशों का कोई छिंखित रूप उपल्ब्ध नहीं है और न उनका छिखितरूप कभी हो सका। उनके शिष्योंने जो उनके व्याख्यानों का सम्रह किया वह भी उनके शब्दों का ज्योंका लों संम्रह नहीं था। उस में भाव म. महावीर के थे और भाषा उनके शिष्यों की थी। इतना ही नहीं, उनके शिष्योंने विषय को खूब बढाया है। मैं द्वितीय अध्याय में कह चुका हू कि जैन शास्त्रोंके अनुसार म. महावीरने तो त्रिपढ़ी [ उत्पादव्ययद्रीव्य ] का उपदेश दिया था, उस परसे गणधरोंने द्वादशागकी रचना की। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि म. महावीर का उपदेश स्याद्वाद पर मुख्यरूप में होता था जिसके आधार पर उनके शिष्य लम्बा चौड़ा शास्त्र वना डालते थे, अथवा कुछ न कुछ विस्तार अवस्य करते थे।

अंगप्रविष्ट साहित्य म, महावीर के शब्दोमें होने के वदले उनके शिष्यों के शब्दों में होने से उसमें अनेक अतिशयोक्तियों को स्थान मिला। प्रभावना के लिये अनेक कल्पित घटनाओं और कथाओं और वर्णनों को स्थान दिया गया। कवित्व का परिचय देने के लिये भी उसमें अनेक वातों का समावेश हुआ।

जनतक म. महावीर जीवित थे तनतक तो पूर्ण द्वादशागकी रचना हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि जीवन के अन्त नक म.

महावीर क्या क्या विशेष बातें कहेंगे, यह पहिले से कौन जानता था ? महावीर-निर्वाण के बाद जब सघनायक का पद सुधर्मा स्वामी को मिला तब उनने पूर्ण रस्त का सम्रह अपनी भापा में किया। इसको भी अपनी भापा देनेवाले जन्त्रू स्वामी है। वर्तमान के सूत्र प्रायः सुधर्मा और जम्बूकुमार के वार्तालापके रूप में उपलब्ध हैं। इससे माछ्म होता है कि इन शास्त्रों को एक दिन जम्बू स्वामी ने अपने और सुधर्मा स्वामी के प्रश्नोत्तर के रूप में बनाया था। परन्तु यह परिवर्तन यहीं समाप्त नहीं होता है किन्तु जम्बू स्वामी के आगे की पीढ़ी उसे अपने शब्दों में छे छेती है। उस समय सूत्रों में रहा तो सुधर्मा जम्बू का ही प्रश्नोत्तर है परन्तु उसमें सुधर्मा और जम्बू को जो नाम छेकर आर्थ विशेषण [१] छगाया गया है, तथा घोर तपस्नी आदि कहकर जो उनकी खूब प्रशंमा की गई है उससे साफ माछम होता है कि ये किसी तीसरे व्यक्ति के वचन हैं। सुधर्मा और जम्बू न तो अपनी प्रशसा अपने मुह से कर सकते हैं और न अपने छिये अन्य पुरुष का उपयोग कर सकते हैं। इन दोनों से मिन्न कोई तीसरा व्यक्ति ही इन शब्दोंका उपयोग कर सकता है। अन्तिम रुख केवली भद्रबाहु थे। इन्हींने

<sup>[</sup>२] अञ्जसहम्मस्स अणगारस्य जेट्टे अतेवासी अञ्जजम्नू नाम अणगारे कासवगीतेण सन्तुस्सेहे समच्छरससठाणसाठिए वज्ररिसहनारायसध्यणे कणग पुलगिनघसपम्मगीर उग्गतवे तत्ततवे महातवे छराले घीरे घीरगणे घीरतवर्स्मा घोरवम्भचेरवासी उच्छूदसरीरे सिखचिविछलतेछलेसे अञ्जसहम्मस्स थेरस्स अदूर-सामन्ते उद्धजाणू अहासिरे झाणकोष्ठीवगगए सजमेण तवसा अप्पाण भावभाणे विहरह ॥ णायधम्मकहा ॥

तीन वाचनाओं मे से प्रथम वाचना दी यी इसिटिये मृत्रों की भाषा भद्रबाहुकी भाषा थी, यह कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार जब सूत्र पीढी दर पीढी बदछते रहे तो उनमें नई नई वार्ते भी मिछती रहीं। यहाँ तक कि उनमे राजाओं के बैभवा का वर्णन, आयुर्वेद, स्त्रीपुरुषों की कछाएँ, गणित-शास्त्र आदि भी शामिल हुए। परन्तु इन विपयों का मुनियों के ऊपर इतना बुरा प्रभाव पढा। कि पिछले चार पूर्वों का पठनपाठन भव्रवाहु ने बन्द कर दिया और ये उन के साथ विछीन होगये।

स्त्रोका परिवर्तन भद्रवाहु पर जाकर ही समाप्त नहीं हुआ किंतु आज जो सूत्रों की भाषा उपल्ब्य है उस पर से साफ़ कहा जा सकता है कि यह पुरानी भापा नहीं है। आचारागकी प्राकृत से अन्य सूत्रों की प्राकृत बहुत कुछ जुदी पड जाती है, इससे माऌम होता है कि जैनसूत्रों की परम्परा सज्ञाक्षर या व्यजनाक्षरों में नहीं आई किन्तु भावाक्षरों में आई है। अर्थात सुधर्मा स्वामीने जम्बूस्वामी को जो उपदेश दिया उसे जम्बूस्वामीने शब्दशः सुरक्षित नहीं रक्खा किन्तु उस वात को समझ हिया, और अपनी भाषा में अपने शिप्यों को समझाया । इस परिवर्तन से अनेक अलंकार, अतिरायोक्तियां, उदाहरण आदि नये आगये । इतना ही नहीं, किंतु ज्यों ज्यों विद्या का विकास होता गण, परस्थितियाँ वदछती गई खों ब्यों उनका असर भी शास्त्रों पर पड़ता गया। वैदिक ब्राह्मणों ने वद को जिस तरह सुरक्षित रक्खा उस तरह जैन-श्रमणोंने नहीं रक्खा । वेद को सुरक्षित रखने के कठोर नियम और घोर प्रयत्न वास्तव में आश्वर्यजनक हैं, हज़ारों त्राह्मण वाल्यावस्थासे इसी काम

के ऊपर नियुक्त रक्खे गये और शब्दोंका परिवर्तन तो क्या किन्तु उदात्त अनुदात्त स्वरित उच्चारणों का भी परिवर्तन न होने दिया। जो ऐसा मूळसे भी करते थे उनको बहुत पापी कहा गया है। पाठप्रणाली के अनेक मेदों से जो वेद को सुरक्षित रखने की चेष्टा की गई है वह आश्चर्य-जनक है। साधारण पाठप्रणाली को 'निर्भुज सिंहता' कहते हैं जैसे 'अग्निमींले पुरोहितम् यज्ञस्यदेवमृत्विज' [१] इस पाठको सिधच्छेद करके विरामपूर्वक जब पटते हैं तब वह 'पद सिहता' कहलाती है। जैसे 'अग्निम, रेले , पुरः हितम्' इत्यादि। 'क्रमसहिता' में आगे पीछे के शब्दों को साकलका तरह जोडा जाता है 'और दुहराया जाता है । जैसे 'अग्नि ईले ईले पुरोहित, पुरोहितं यज्ञस्य, यज्ञस्य देव, देव ऋत्विजम् ' जटापाठ में यह आम्रेडन और बढ जाता है। जैसे 'अग्नि ईले, ईले अग्नि, अग्नि ईले, ईले पुरोहितम, पुरोहित, ईले, ईले पुरोहितं पुरोहित यज्ञस्य, यज्ञस्य पुरोहितम्, पुरोहितम् यज्ञस्य यज्ञस्य देव, देवं यज्ञस्य, यज्ञस्य देव, देव ऋत्विजम् , ऋत्विजम् देव, देव ऋत्विजम् ।' घनपाठ माला शिखा आदि अनेक पाठ विचित्र हैं। यह सव पीर-श्रम इसाल्चिये था कि वेद में प्रक्षिप्त अञ्चन मिलने पाने। फिर भी कालभेद देशभेद व्यक्तिभेद और उच्चारण भेद से वेटके अनेक पाठमेद हुए हैं, और इस क्रम से प्रत्येक सहिता अनेक शाखाओं में विभक्त हुई । सामवेद की तो हजार जाखाण कही जाती है, जव कि अन्य वेदों की भी दर्जनों शाखाए हैं। इतना प्रयत्न करने पर भी अगर वेद अक्षुण्ण नहीं रह सका तत्र जैन साहित्य कितना

<sup>(</sup>१) तम्बेद अप्टक १, मण्डल १, अध्याय १, अनुवाक १, स्क्त १, पद्य प्रथम ।

क्षुण्ग न हुआ होगा, इस की करूपना अच्छी तरह की जा सकती है

जनर्मशास्त्र को 'सूत्र' कहते हैं। यह शब्द मी जैन साहित्य के मीलिक रूप पर प्रकाश डाल्ता है। किसी विस्तृत विवेचन को सूचना के रूप में संक्षेप में कहना सूत्र कहलात है। दिगम्बर और खेताम्बरों ने जैनवर्मशास्त्र का विस्तृत माना है उसे स्वीकार करते हुए उनको सूत्र कहना उचित नहीं मालूम होता। कहा जा सकता है कि प्राकृतके 'सुत्त' शब्द का संस्कृतरूप 'सूत्र' वनाने की उपेक्षा 'सूक्त' क्यों न मनाया जाय ? जैसे वेदों में 'सूक्त' माने जाते हैं उसी प्रकार इघर अंग पूर्वों में 'सूक्त' कहे जाँय। सम्भव है म. महावीर के सनय में 'सूक्त' के स्थान में हां 'सुत्त' शब्द का मूक्त नहीं कहा, सभी उसे सूत्र कहते हैं। तब प्रश्न होता है कि इन विशालकाय वर्णनों को जिनमें पुनरुक्ति आदि का छूट से उपयोग हुआ है—सूत्र कैसे कहा जाय ?

इस प्रश्न का एक ही समुचित उत्तर यह है कि जैन वाङ्मय पिहें चूत्र ही था। न. नहावीर ने नूत्ररूप में उपदेश दिया था (और सम्भव है कि उसका प्राचीन संप्रह भी सूत्र में ही हुआ हो) और बाद में फिर वह बडाया गया। जिन स्त्रों का वह बडाया हुआ रूप था वह भी नूत्र कहलाया। और बाद में तो संगवाह्य साहित्य भी मूत्र कहलाने लगा है।

शास्त्रों में यह कथन मिलता है कि द्वादशांगकी रचना अन्त-र्नुहूर्त में की गई थी, उसका पाठ भी अन्तर्नुहूर्त में हो सकता है। यह अतित्रयोक्ति नहीं है किन्तु वास्तविक वात है। मूल मूत्र इतना ही था कि वह अन्तर्मुहर्त (कर्राव पान घटा) में पदा जा सके। पीछे उसका कलेवर वटा और वटा उसी समय, जब कि म. महावीर के शिप्य जीवित थे।

श्रेताम्बरों का जो सूत्र साहित्य उपलब्ध है वह करीब डेढ़ हजार वर्षसे ज्योंका त्यों चला आ रहा है इसलिये यह नि संकोच कहा जा सकता है कि पिछले डेढ हजार वर्षसे उसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिये उसमें खोजकी सामग्री बहुत है। परन्तु उसके पहिले के दुजार वर्षों में उसके ऊपर भी समय का प्रभाव पढ़ा है। वह प्राचीन साहित्य को छो कर बिलकुल नये ढंगसे नहीं बनाया गया, इसलिये उसमें कुछ मौलिकरूप अवस्य बना हुआ है। परन्तु जब गणधरों के समय में ही वह पर्याप्त विकृत हो गया था तब इसका अधिक विकृत होना अनिवार्य है।

दिगनरों ने में लिक साहित्य के खडहरका भी त्याग कर दिया और उसके पत्थर लेकर उनने दूसरी जगह नई इमारत बनाई, फल यह हुआ कि इमारत कुछ सुंदर बनी परन्तु प्राचीन खोज के लिये बहुन कम काम की रही । और मी एक दुर्भाग्य यह हुआ कि उनकी सारी रचना एक साथ नहीं हुई, किन्तु धीरे धीरे होती रही और समग्र साहित्य की पृर्ति नवमी दसमी जताब्दी तक हो पाई है। फल यह हुआ कि हुई। सातमी शताब्दी के बाद कुमारिल शकर आदि के द्वारा जो धार्निक क्रान्ति की गई, उसका पूरा असर उसके ऊपर पड़ा, और वह अत्यन्त विकृत होगया। जिनसेन आदि समर्थ अचार्यों को उसी प्रवाह में बहकर जैन साहित्य को विकृत बनाना पड़ा है। दिगम्बर आचार्यों के ऊपर ही इस क्रान्ति के प्रवाह का असर पड़ा हो, सो वात नहीं है किंनु श्वेताम्बर आचार्यों के ऊपर भी उसका उतना ही प्रभाव पड़ा जितना कि दिगम्बरों पर।

खैर, विकार सब में आया है, पूर्ण प्रामाणिक कोई नहीं है, चाहे दिगम्बर हो या श्वेताम्बर हो। बाखाओं और उपशाखाओं में वृक्ष का अनुमान किया जा सकता है परन्तु उममें समग्र वृक्ष दिखर्लाई नहीं दे सकता। एक स्वर से समग्र जैनाचार्य भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि क्रत विच्छित्र होगया है। ऐतिहासिक निरीक्षण करने से भी यह बात सिद्ध होती है कि आज म. महाबीर के बचन उपलब्ध नहीं होते, और बास्त्रों में सेंकड़ों बयों तक परिन्वर्तन (न्यूनािकता) होता रहा है। ऐसी अवस्था में एक महान्य प्रश्न खड़ा होता है कि क्रतनिर्णय कैसे किया जाय और वर्तमान शास्त्रोंका क्या उपयोग है ?

इसका उत्तर स्पष्ट है हमें शास्त्रों को मजिस्ट्रेट नहीं, गवाह (साओं) वनाना चाहिये, उनकी जाँच करना चाहिये, और जो बात परीक्षा में ठीक उत्तरे वहीं मानना चाहिये और वाकी को विकार समझकर छोड देना चाहिये। आचार्य समन्तमद्र ने शास्त्र का एक वहुन अच्छा उक्षण वतलाया है। सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावतार में भी यह स्टोक पाया जाता है।

> आसोपज्ञमनुङ्घ्यमदृष्टेदविरुद्धकम् । तत्त्वोपदेगकुन्सार्वे शास्त्रं कापयघदृनम् ॥

अर्थ--[१] जो आप्त [ सत्यवादी ] का कहा हुआ हो, [२] जिसका कोई उछंघन न कर सकता हो, [३] जो प्रत्यक्ष और

अनुमान से विरुद्ध न हो, [४] तत्त्वका उपदेश करनेवाला हो, [५] सब का हित करनेवाला हो, [६] कुमार्ग का निवेधक हो, वह झारब है।

परन्तु आज ससार में इतने तरह के सत्य-अमत्य शास्त्र है, आर वे मब अपना सम्बन्ध रैश्वर या किसी ऐसे ही महान व्यक्ति में बनान है कि श्रद्धा में काम लेने वाला व्यक्ति कुळ भी निर्णय नहीं कर मकता। किस शास्त्र का बनानेवाला आप या इसके निर्णय का कोई साधन आज उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न-उसके वचनों की सचाई से हम उसके सत्यग्रदीपन की जान सकते हैं ।

उत्तर-इससे दोनों मे से एक का भी निर्णय न होगा। क्योंकि वक्ताकी सचाई से हमें उसके वचनों की सचाई का ज्ञान होगा और वचनों की सचाई से वक्ताकी सचाई का ज्ञान होगा। यह तो अन्योन्याश्रय दोप कहलाया।

प्रश्न-किसी के दस वीस वचनो की सचाई से हम उस की सब बातों की सचाई की मान छेंगे।

उत्तर-दसवीस वातों की सचाई के लिये हमे उस की परीक्षा तो करना ही पड़ेगी। दूसरी वात यह है कि थोड़ी बहुत वातों की सचाई तो सभी शास्त्रों में मिलती है, तब अमुक शास्त्र को ही आप्तोक्त कैसे कह सकते हैं ! तीसरी बात यह है कि अगर दस वीस वातों की सचाई से उसकी सव वातों की सचाई का निर्णय किया जाय तो उसकी कुछ वातों के मिध्यापन

से उनकी सत्र बातों को भिथ्या वयों न समझा जाय ? उदाहरणार्थ अगर जैन शास्त्र का भूगोल वर्णन वर्तमान भूगोल से खिटत हो जाता है तो इस से जैनशास्त्र और इसी प्रकार मिथ्या भूगोल मानने-वाले अन्य शास्त्र भिथ्या क्यों न माने जायाँ।

प्रश्न-भूगोल आदि त्रिषय प्रक्षिप्त मानलें तो ?

उत्तर—तो कौनसा भाग प्रक्षिप्त हे और कौनसा भाग प्रक्षिप्त नहीं है, इस का निर्णय कौन करेगा ?

प्रक्न-जो भाग प्रमाण-विरुद्ध है, वह प्रक्षिप्त है।

उत्तर-जब प्रमाणों के आधार पर ही प्रक्षित कि कि निर्णय करना है, तब श्रद्धाको स्थान कहाँ रहा ? निर्णय तो तर्क के ही हाथ में पहुँचा।

प्रसन-इस प्रकार कोरे तर्बवाद के प्रवल त्यानों से तो आप शारतों को वर्बाद ही कर देगे, प्राचीन आचारों के प्रदलों पर पानी फेर देगे। फिर शास्त्र की आवस्यकता ही क्या रहेगी <sup>2</sup> और इस्तज्ञानके ल्यि स्थान ही क्या रहेगा !

उत्तर -यदि परीक्षा करना कीरा तर्कवाद है तब तो संसार में अन्धश्रद्धालुओं वा ही राज्य होना चाहिय। जैनाचारों ने जब ईश्वर सरीख विश्विदित्यात और बहुजनसम्मत जगलकी आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया उस समय उनने कीरे क्षेत्रवाट के प्रवल त्यान ही तो चलाये हैं। कमजार मन्प्यों की यह आदत होती है कि जब तक वे अपने पक्षकों तर्किन्द्र समझते हैं तबतक वे तर्किक गीत गाते हैं किन्द्र जब वे अपने पक्षकों तर्क के सामने टिकता हुआ न ने पाते तत्र श्रद्धा के गीन गात हैं और परीक्षकों को कोरा नर्कत्रादी कह कर नाक मुंह सिकोडते हैं। ये छोग सत्यके मक्त नहीं, अन्धश्रद्धा के मक्त हैं। ये छोग सच्च जैन नहीं कहला सकते।

- परीक्षा करने से शास्त्र की आवस्यकता न रहेगी यह सम-झना भूछ है। किसी नयी बात की खोज करने की अपेक्षा उसर् की परीक्षा अत्यन्त सरछ है। घडी बनाना कठिन है, किन्तु उस की जॉच करना, यह ठीक चछती है या नहीं आदि, इतना कठिन नहीं है। शास्त्रों से हमें यह महान छाम है कि हमें सैकडों नयी वातें मिळती हैं, उनकी परीक्षा करके हम उनमें से सत्य और व ल्याणकारी बातों की अपना सकते हैं। अगर शस्त्र न हो तो हम किस की परीक्षा करें और नयी नयो बातो की कहाँ तक व ल्पना करें ! साक्षी की बात प्रमाण नहीं मानछी जाती परन्तु वह निरुपथोगी नहीं है। इसी प्रकार शास्त्र की बात भी प्रमाण नहीं, मानी जा सकती परन्तु वह निरुपयोगी नहीं है। कु

' प्रदन-शास्त्रों की परीक्षा तो हम तब करें जब हम शास्त्र-वारोंसे अधिक बुद्धिमान हों।

उत्तर -यदि ऐसा विचार किया जायगा तर्व तों हमें किसीं, भी धर्म को अपनाने का उचित अधिकार न मिल सकेगा। जो ' जो मनुष्य अपने को जैन कहते हैं और जैनधर्म को स्विश्रेष्ठ मानते हैं क्या वे अप्य धर्भोके प्रवर्तकों और आच योंसे अवस्य अधिक बुद्धियाले हैं ! इसी प्रकार के प्रश्न अन्य धर्भावलिक्योंसे भी किय जा सकते हैं ! ऐसी हालत में प्रायः कोई मनुष्य परीक्षक बनकर किसी धर्म को प्रहण न कर सकेगा। ऐसी हालत मे जैनधर्म के प्रचार का प्रयत्न मां निरर्थक ही कहना पड़ेगा। दूसरी वात यह है कि आज कल भी आचार्यों से अधिक बुद्धिमान मनुष्य हो सकते हैं जो उनकी परीक्षा कर सकें । आचार्य हमारे पूर्वज होने से सम्मानास्पद हैं, परन्तु इसीलिये हम उनकी अपेक्षा मूर्ख है, यह नहीं कहा जा सकता । तीसरी वात यह है कि परीक्षा करने के ल्यि हमें उनसे त्रडा ज्ञानी होना आवस्यक नहीं है। हम गायन न जानते हुए भी अच्छे बुरे गायन की परीक्षा कर सकते हैं, रसोई बनाना न जानने पर भी उसकी परीक्षा कर सकते हैं; चिकित्सा न कर सकने पर भी चिकित्सा ठीक हुई या नहीं हुई—इसकी जांच कर सकते हैं, व्याख्यान न दे सकने पर भी व्याख्यान की परीक्षा कर सकते हैं, लेख न लिख सकने पर भी लेखकी परीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार सैंकड़ें। उदाहरण दिये जा सकते हैं।

इस विवेचन से यह बात समझमें आ जाती है कि शास्त्र की परीक्षा सरल है और उसकी परीक्षा के विना शास्त्र-अशास्त्र का निर्णय सिर्फ आप्तोपज्ञता से नहीं किया जा सकता। इसील्यिय आचार्य समन्तमद्रने शास्त्र का निर्णय करने के लिये और बहुत से विशेषण डाले हैं।

दूसरा विशेषण "अनुष्टंघ्य"—अर्थात् जिसका कोई उर्छ-घन न कर सके, अथवा जिसका उर्छघन करना उचित न हो— है। जब हम कहते हैं कि अग्नि को कोई छू नहीं सकता तब उसका यह अर्थ नहीं है कि उसका छूना असम्भव है। उसका हूना है तो सम्भव, परन्तु उसके साथ हाथ जल जायगा यह निश्चित है। इसी प्रकार शास्त्र वहीं है जिसके उल्लघन करने से हमारा हाथ जल जाय अर्थात् हम दुःखी होजाँय । धर्म कल्याण का मार्ग है अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो उसका अच्छा फल न होगा। इसल्यें कहा जाता है कि धर्म का उल्लघन नहीं किया जा सकता। जिस शास्त्र में उस धर्म का प्रतिपादन है वह भी धर्म की तरह अनुलंख कहलाया।

तीसरा विशेषण यह है कि वह प्रत्यक्ष अनुमान के विरुद्ध न हो । इसका अर्थ यह है कि वह असल्य न हो । अगर असल्य माल्म हो तो हमें निःसंकोच उसका त्याग कर देना चाहिये। मत-लब यह कि परीक्षा करना आवश्यक है।

तत्वोपदेशकृत् अर्थात् सार वस्तु का उपदेश करने वाला। प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, उसीके लिये वह सतत प्रयत्न करता है परन्तु अज्ञान के कारण ठीक प्रयत्न नहीं करता। उसे ठीक प्रयत्न बताने वाला शास्त्र है। तत्व=सार=सुख=कल्याण आदि का एक ही अर्थ है। जो सुखी बनने का उपदेश दे वह शास्त्र।

सार्व अर्थात् सबके लिये हितकारी । सब का अर्थ क्या है और सर्वहित क्या है, यह बात प्रथम अध्याय में विस्तार से बतादी गई है । बहुत से प्रयत्न हमें अपने लिये रुखकर माल्म होते हैं परन्तु वे दूसरो का भारी अनर्थ करते हैं । ऐसे कार्य अन्त में हमें भी दुःखी करते हैं । इसका भी विवेचन प्रथम अध्याय में हुआ है । इसिलिये शास्त्र सबके कल्याण का उपदेश देनेवाला होना चाहिये ।

कापयबद्दन अर्थात कुमार्ग का नियेध करनेवाल । सल्य ओर असत्य का जिसमें एकमा महत्व हो वह शास्त्र नहीं कहला सकता । शास्त्र, सन्य का समर्थक और असत्य का विरोधी होगा ।

जिसमें ये विशेषण हों, वही आत का कहा हुआ है वही गाल है जिसमें इनमें से एक भी विशेषण कम होगा वह आत का कहा हुआ नहीं कहा जा सकता, फिर मेंछे ही वह किसी के भी नामसे बना हो। प्रत्येक सम्प्रदायके शास्त्रों को हमें इसी कसीर्टी पर कमना चाहिये, और जो सत्य हो, कल्याणकारी हो, उसीको शास्त्र मानना चाहिये। किसी संप्रदाय के प्रत्यों को विवेकहीन होकर शास्त्र मानना या अजास्त्र मानना मृद्रता है।

## अंगप्रविष्ट

अंगप्रविष्ट बारह अंगों में विभक्त है । १, आचार, २, ह कृत ३, स्थान, ४, समवाय, ५, व्याख्याप्रकृति, ६, न्यायधर्म कथा ७, उपासक देशा, ८, अन्तवृह्शा, ९, अनुत्तरीपणदिक दशा, १०, प्रश्नव्याकरण,, ११, विपाकसूत्र, १२, दृष्टिवाद ।

१ आचार-इसमें आचार का खास कर मुनियों के आचार का विस्तार से वर्णन है। सब अगोंमें यह मुख्य है इसिटिये इसका नाम पहिले दिया गया है। इस अगको प्रवचन का सार (१) कहा है।

२ सूत्रकृत-इस अंगमें लोक अलोक, जीव अजीव, स्वसमय

आयारो अगाण पढमं अन दुवालसण्होंने । इत्य य भोक्खांणाज्य एस य सारा पत्रयणस्य ॥ आचाराङ्ग नियुंकि ९ ।

पर-समय का सक्षेप में वर्णन है। तथा ३६३ मिध्यामतों की आलोचना (१) है।

प्रकत्-जैनधर्म अगर सब धर्मे। का समन्त्रय करनेवाला वर्म है, तो वह ३६३ मिध्यामतों का खण्डन कैसे करेगा? और सृत्रकृतागमें तो अन्य मतों का खण्डन है।

उत्तर—जैनधर्म अगर किसी अन्य मत का खण्डन करता है, तो उसके किसी विचार का नहीं, किन्तु उसकी एकान्तताका खण्डन करता है। जो धर्म समन्वय का ही विरोधी हो, उसका खण्डन करना ही पड़ेगा। अथवा जिस द्रव्यक्षेत्र—कालमाव के लिय जो बात कल्याणकारी न हो, किन्तु कोई उसी द्रव्यक्षेत्रकालमाव के लिये उसका विधान करे तो उसका भी खण्डन करना पड़ता है। मतल्व यह है कि कोई सम्प्रदाय सदा सर्वत्र और सब के लिये बुरा है यह बात जैनधर्म नहीं कहता, वह किसी न किसी रूपमें उनका समन्वय करता है, परन्तु एकान्त दुराप्रहोंका तथा अनुचित अपेक्षा-ओंका खण्डन भी करता है।

दिगम्बर शास्त्रों के अनुसार इस अगमें व्यवहार-धर्मकी कियाओंका र्वणन है। दिगम्बर सम्प्रदायमें सूत्रकृतांग उपल्ब्य न

<sup>(</sup>१ श्यगडेणं छोए स्इन्जइ अछोए स्इन्जइ छोआछोए स्इन्जइ, जांवा स्इन्जिति अर्जावा महन्जिति जीवाजीवा स्इन्जिति ससमऐ सुइन्जिड प्रसमए म्इन्जिड सममये प्रममेने मुडन्जिड, सुअगडेण असीअस्स किरियाबाइसयस्य चउरासीए अनिरिवाईण सच्छीए जण्णाणीयवाईण वन्तीसाड वेणइअवाईण तिण्हं तेमट्टाण पामाडय समयाण वहं किचा ससमए ठाविन्जिड । नदीम्त्र ४६।

होने से राजवार्तिककी १ परिभापाके विषयमें कुछ नहीं कहा जा सकता।

३-स्थान- इस अगमें एकसे छेकर दश (२) मेदों तकको चस्तुओंका वर्णन है । इसमें विशेषतः नदी, पहार, द्वीप, ससुद्र, गुफ़ा आदिका विस्तृत दर्णन पाया जाता है ।

िगम्बर सम्प्रदायके अनुसार इसमें दश धर्न की मर्यादा नहीं है और स्थानोंका श्रितपादन भी कुछ दृनरे ढगसे है (३)। ख्रिताम्बर सम्प्रदायके अनुमार इस अगरें पिहळे एक एक सख्यावाळी वस्तुओं रा वर्णन है, फिर दो दो सख्यावाळी, फिर तीन तीन आदि। दिगम्बर सम्बदायके अनुमार एक वस्तुका एक रूपमें, फिर उसीका दो रूपमें, फिर तीन रूपमें, इस प्रकार उत्तरीत्तर वर्णन है।

४-समदाय-इस अभें एकसे लेकर सी स्य न (४) तककी वस्तुओका वर्णन है। दिगम्बर सम्प्रदायके (५) अनुसार इस अगें सब पदायों का समबाय विचारा जाता है अर्थात् व्रव्यक्षेत्र आदिकी

<sup>(</sup>१) सूत्रवृते ज्ञानितनयप्रक्षापना कप्याक्रप्यक्टेदीपस्थापना व्यवहारध-र्मिकया प्ररूपन्ते । तत्त्विधराजवार्धिक १-२०-१२ ।

<sup>(</sup>२) एक सख्यार्ग दिश्ख्यायां याग्दरस्ख्यायां ये ये माना यथा य इंटतमबन्ति तथा तथा ते ते प्रयम्पति । नन्धीसन टांना ४७

<sup>(</sup>३) जीवादिव्यय राषेकोष्टरस्यानप्रतिप दक स्थान । वस्तमिक्ति टीमा ७ स्थाने अनुमाध्याणाम्थानाम् निर्णयः नियते । त० राजवातिक १२० १२, ।

<sup>(</sup>४) एकादिकानानेकारराणां शतर-ानकम् याबद्विवितानाम् भावानान् प्रमुखा आस्यायते ।

<sup>(</sup>५) समवाय सर्वपदार्थानाम् समवाप्रक्षिन्यते । स चनुर्वियः इच्यक्षे॰ प्रचालमार्वावरूपः दल्याद । त० यजनाविक १२०-१२

दृष्टिसे जिन जिन वातुओं से समानता है उनका एक साथ वर्णन किया जाता है। जैसे धर्म, अधर्म और नीव (एक जीव) के प्रदेश एक वरावर हैं; केवल्हान, क्षायिक सम्यक्त, यवाल्यात-चारित्रका भाव (शक्ति) एक वरावर है, आदि।

प-च्याख्याप्रज्ञास-इस अगमें म. महावीर और गौतम्के वीचमें होनेवाने प्रश्ने त्यांका वर्णन है। दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार इस अगमें साट(१) हजार प्रश्नांका उत्तर है ओर खंताग्वर सम्प्रदायके अनुसार इत्तिस (२) हजार प्रश्नों के उत्तर हैं। इसका प्राकृत नाम विवाह-प्रणाि ' है। अभयदेवने इसके अनेक सरकृत स्रिप बताये हैं। उसमें व्याख्याप्रञ्जित तो प्रचित्त ही है। दुसरा विवाह-प्रज्ञित वतलाया है, जिसगा अर्थ किया है—वि=श्रित्रं वाह=प्रवाह=नय-प्रवाह। इसका अर्थ हुआ। कि स्याद द जैलीने जिस में अनेक प्रश्नोंका समाधान किया गया हो वह व्याख्याप्रज्ञित है। तीसरा अर्थ विवाधप्रज्ञित है। अर्थात् वाधागित विवेचनवाली। वर्तमान में यह वहुत मत्त्वपूर्ण कम समझा जाता हे इसिल्ये इसका दूमरा नाम भगवर्ता (३) भी प्रचलित है। दिगम्बर सम्प्रदायने विवाय पण्णाित्त (४) विक्खा क्यारी नाम भी प्रचलित हैं।

<sup>()</sup> व्याख्याञ्चातं पाष्टव्यान्स्याप्तसहरूणि । किमस्ति जीव १ ना स्ति १ इत्यक्रमाद्यान निरूपन्ते । त० स० १२०-१२

<sup>(</sup>२) पट त्रिंशत्प्रक्षसहस्रथमाण मूत्रपदस्य | व्याख्याप्रहाप्ति असयदंव वृत्ति |

<sup>(</sup>३) इयव्य भगवता यपि पूर्य वेनामिर्धायते । — अभयदेन वृत्ति ।

<sup>(</sup>४) कि अत्थिणात्थ जीवो गणहरसद्शीसहस्सक्यपण्हा ।

६-न्यायधर्म कथा-इस अगके नामके विषय मे बहुत मतभेद है। दिगम्बर सम्प्रदायमें दो नामप्रचित है। (१) ज्ञातृवर्म कथा, नाथवर्म कथा। परन्तु एक तीसरा नाम भी मास्म होता है। प्राकृत श्रुतभक्तिमें इसका नाम 'णाणाधम्मकहा ' दिखा है। तदनुसार इसका नाम 'नानाधर्मकथा 'कहराया। इससे भिन्न एक नाम उमास्त्रातिकृत तत्वार्थभाष्यमें 'ज्ञातधर्मकथा' कहा है। इससे कौनसा नाम ठीक है इसका पता रूगाना मुश्किल हो जाता है। मूल्सूत्र प्राकृतभाषामें थे इसिलेये इस अंगके प्राकृत नामों पर ही विचार करना चाहिये।

प्राकृतमें इसके तीन नाम मिलते हैं—णाणाधम्मकहा, णाहधम्मकहा और णायधम्मकहा। पिहला रूप बहुत कम प्रचलित है। मुझे तो सिर्फ़ रुरुतभक्तिमें ही यह नाम मिला। दूसरा नाम गोम्मटसारमें है। इसका अर्थ होगा [२] तीर्थङ्करोंकी कथाएँ। नाथ अर्थात् स्वामी, तीर्थङ्कर। परन्तु वर्तमान में यह अंग जिस रूपमें उपलब्ध है उस परसे यह अनुमान नहीं किया जासकता। कि इसमें सिर्फ़ तीर्थंकरोंका जीवनचरित्र या दिनचर्या आदि होगी। पिछला

अड दुग दोय तिभुण्ण पमसख विवाय पण्णत्ती-इसलिये यहाँ विवादप्रक्षप्ति नाम मानना चाहिये । रुततस्कघ १४ ।

<sup>(</sup>१) तची विक्खापण्णचीं प्रणहत्स धम्मकहा।

<sup>—</sup>गोम्मटसार जीवकाड ३५६।

<sup>(</sup>२) नाधः त्रिलोकेश्वराणां खामी तार्थिङ्कर परमसद्दारकः तस्य धर्मकथा ।

<sup>—-</sup>गोम्मटसार जीवकाण्ड ३५६।

नाम 'णायधम्मकहा' सर्वोत्तम माळ्म होता है । परन्तु इसके सस्कृतरूप और उनके अर्थ भी अनेक हैं। णायधम्मकहाके सस्कृतरूप ज्ञात्धर्मकथा, ज्ञातधर्मकथा, न्यायधर्मकथा आदि होते हैं। फिर शब्दोके अर्थमें भी बहुत अन्तर है। एक अर्थ है ज्ञात अर्थात् उदाहरण, उदाहरण (१) प्रधान धर्मकथाएँ जिसमें हों वह अग । दूसरा अर्थ है--जिसके प्रथम इरुतस्कधमें ज्ञात=उदाहरण हो और दूसरे इरुतस्क-भंमें भमकिथाएँ हो, वह (२) अंग । राजवार्त्तिककार (३) सिर्फ इतना ही कहते हैं कि जिसमे बहुतसे आख्यान-उपाख्यान हों । कुछ छोग णायका अर्थ ज्ञात अर्थात् महावीर करते हैं। इन सब कथनोंसे यह स्पष्ट है कि इसके दो अर्थ मुख्य और वहुसम्मत हैं। प्रथम के अनुसार इसमें तीर्थंकरोंका या म. महावीरका वर्णन है या उनसे सम्बन्ध रखनेवाछी कथाएँ हैं, दूसरे के अनुसार उदाहरणरूप धर्मकथाएँ इसमें हैं । पहिला अर्थ कुछ ठीक नहीं माल्यम होता क्योंकि उपलब्ध अगमें म. महावरि से सबध रखनेवाली धर्मकथाएँ ही नहीं हैं, किन्तु अधिकाश कथाएँ दूसरी ही हैं, वल्कि किसी मी कया के मुख्यपात्र म. महावीर नहीं हैं। अगर कहाजाय कि ये कथाएँ महावीर के द्वारा कहीं गई हैं, इसलिये इन्हें महावीरकी कथाएं कहना चाहिये, तो

<sup>(</sup>१) ज्ञातानि उदाहरणानि तत्प्रधाना धर्मकथा ज्ञाताधर्मकथा। • • पृषोदरादित्वात्पूर्वपदस्य दीर्घात्ता । • • नन्दीवृत्ति ५० ।

<sup>(</sup>३) ज्ञातृधर्मकथायां आख्यानोपाख्यानानाम् बहुप्रकाराणां कथन ।

यह कथन भी टीक नहीं । वयोंकि जब द्वावशाङ्ग का सभी विषय

म. महाबीरका बचन कहाजाना है तब सिर्फ इस अंगमें ही म.

महाबीर के नाम के उद्घेखकी क्या आवश्यकता है ? अगर कोई

ऐसा भी अग होता जिसमें महाबीरसे भिन्न व्यक्ति से कही गई

कथाएँ होती तो इसके नाम के साथ ज्ञात (महाबीर) विशेषण

लगाना उन्तित समझा जाता। इसिल्ये ज्ञात शब्द मानना और

अर्थ महाबीर करना उन्तित नहीं माद्यम होता। इसिल्ये णायक।

अर्थ द्वात करनाही टीक है। वह उपलब्ध अगमें अनुकूल भी है।

अत्र प्रश्न यह है कि 'णाय' का संस्कृतरूप 'ज्ञात' किया जाय या 'न्य,य' वि.या जाय । में दहाँ न्याय जन्दका जो अर्थ करता हूं दही अर्थ प्राचीन टांकाकारोंने 'ज्ञात' कन्दका किया है परन्तु साधारण संस्कृत साहित्यमें 'ज्ञ त' कन्दका 'उंदाहरण' अर्थ कहीं नहीं किला । :सिल्ये 'णाय' कन्द की 'ज्ञात' संस्कृतद्याय मुझे पसन्द नहीं अई । उसके स्थानमें 'न्याय' स्वना उचित सम्झा । न्याय शन्द संस्कृत साहित्यमें 'उदाहरण' अर्थ में खुर प्रचलित हुआ है । 'काकतार्छ,यन्यय' 'सूचीकटाह न्याय' 'दहली दांवक न्याय' आदि उदाहरण संस्कृत साहित्यमें प्रचलित है जो कि न्याय शन्द से कहे जाते हैं । इसल्ये इस अगका संस्कृत नाम 'न्यायधर्मकथा' उचित मालूण होता है ।

'न्यायधर्मव था' इस नाम में कथा शब्दका कहानी अ नहीं है विन्तु कथन-कहन'-उप्टेश देना अर्थ है। जिस् अर्ग देशंत देदकर धर्मका उपदेश दिया गया है, वह न्यायधर्मकथा अ है। यदि कथा शब्दका कहानी अर्थ भी किया जाय तो भी कुछ विशेष हानि नहीं है। उस मय 'णायधम्मकहा' का अर्थ होगा, ऐसी धर्मकथाएँ जो दएान्तरूप हैं। परन्तु इसमें कुछ पुनरुक्ति माद्धम होने रुगती है। इसारिय 'कथा' का अर्थ 'कथन' किया जाय, यही कुछ ठीक माद्धन होता है।

ये कथाएँ प्रायः किल्पन हैं। कई कथाएँ बिल्कुल उपन्यासोंकी तरह हैं, जैसे मिल्ले आदि की कथा। वई ऐतिहासिक उपन्यासोंकी तरह हैं, जैसे अपरक्षका आदिकी कथा। वई हिनोपदेशकी कथाओंकी तरह हैं जैसे दो कच्छपों की। कई वो कथा न कहकर सिर्फ होटामा दछान्त ही कहना चाहिये, जैसे त्मडीका हट्टा अध्ययन आदि।

इससे यह बात अच्छी तरह माछूम हो जाती है कि कथाएँ कोई इतिहास नहीं हैं बिग्तु उपदेश देनेके लिये कित्त, अर्धकल्पित और कोई कोई अकल्पित उदाहरणमात्र हैं। इनकी सचाई घटनाकी दृष्टिसे नहीं किन्तु आशयकी दृष्टिसे हैं।

७-उपासकद्शा- जिनको आज श्रावक कहते हैं उनको महाबीर युगमें उपासक कहते थे। गृहस्थोंके लिये दह शब्द अस समय आमतीर पर प्रचित्त था। इसके स्थानपर 'श्रावक' रब्दका प्रयोग ता बहुत पीछे हुआ है। इसी छिये इस अगना नाम 'उपासकदशा' है न कि 'श्रावकदशा'। इस अगमें मुख्य मुख्य ब्रती गृहस्थोंके जीवनंत्रा वर्णन है। उस वर्णन से गृहस्थों के ब्रतोंगा भी पता लगजाता है अर्थात् उनमें बारह ब्रतोका वर्णन भी आजाता है।

कोई भी आचार सदाके लिये और सब जगहके लिये एकसा नहीं बनाया जासकता, इसलिये आचार शास्त्र अस्थिर है। परन्तु मुनियों के आचारकी अपेक्षा गृहस्योंके आचारकी अस्थिरता कई गुणी है इसलिये गृहस्याचारका कोई जुदा अंग न बनाकर गृहस्थोंकी दशाका वर्णन करके ही उस आचारका वर्णन किया गया है।

दिगम्बर सम्प्रदायमें इस अगका नाम उपासकाध्ययन (१) है । परन्तु इस नाममेदसे कुछ विशेष अन्तर नहीं आता । नन्दीसूत्र (२) के टीकाकार श्री मल्यिगिरिने दशा का अर्थ अव्ययनहीं किया है। इसल्यि दोनों नामोंमें कुछ अन्तर नहीं रहता । फिर भी उपासकदशा यह नाम ही उचित माल्म होता है, क्योंकि इसमें आचाराङ्गकी तरही मुनियोंके आचारका सीघा वर्णन नहीं है किन्तु श्रावकोंकी दशाके वर्णनमें उसका वर्णन आया है। कुछ छोग दशा शब्दका दस अर्थ करते हैं क्योंकि इसमें दस अध्ययन हैं परन्तु नामके भीतर अध्ययनोंकी गिनती आन्रस्यक नहीं माल्य होती। दूसरी वात यह है कि प्राकृतमें इस अगका नाम 'उवासगदसाओ' हिखा जाता है । प्राकृत व्याकरणके नियमानुसार 'दसाओ' पद 'दसा' शब्दके प्रथमा के वहुवचनका रूप है जो गिनतीके 'दस' शब्दसे नहीं बनता किन्तु 'दसा' शब्दसे वनता है । प्राकृतके नियम बहुछ (अनियत) माने जाते हैं इसि छिये भले ही कोई [गनतींक 'दस का भी 'दसाओ'

<sup>(</sup>१) उपामकाध्ययने श्रावकघर्मलक्षणम् । त० राजवार्त्तिक १-२०-१५ ।

<sup>(</sup>२) उपासका श्रावकाः तद्गताण्वतगुणत्रतादिकियाकलापप्रतिवद्धाः दशा—अध्ययनानि उपासक दशाः )

रूप मानले परन्तु जत्र नियमानुसार ठीक अर्थ निकलता है तत्र इतनी खींचतानकी या अपवादोंकी आवश्यकता नहीं माळूम होती।

वर्तमान में जो यह अग उपलब्ध है उसके दस अध्ययन हैं जिनमें दस श्रावकों की दराओं का वर्णन है। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में श्राविकाओं के अध्ययन नहीं पाये जाते। म. महावीरने श्रावकसघ की तरह श्राविकासघ की भी स्थापना की थी इसिल्ये यह सम्भव नहीं कि इस अग में श्राविकाओं का वर्णन न आया हो। बिल्क श्राविकाओं की संख्या श्रावकाओं का वर्णन न आया हो। बिल्क श्राविकाओं की संख्या श्रावकाओं के के संख्या श्रावकाओं के के संख्या श्रावकाओं के के संख्या श्रावकाओं के के संख्या श्रावकाओं के संख्या श्रावका के से के से का समय में श्राविकासघ में कोई मुख्य श्राविकाएँ नहीं थीं तो यह मी ठीक नहीं, क्यों कि श्रावक-सघ के मुखिया जिस प्रकार शख और ज्ञातक थे, उसी प्रकार श्राविका संघ की मुख्याएँ भी रेवती और खुलसा थीं। कम से कम इन का वर्णन तो अवस्थ ही आना चाहिये।

यह बात नहीं है कि अंग साहित्य में स्त्री-चिर्त्रों का वर्णन न हो। आठवें अंगमें बीस अध्ययन ऐसे हैं जिन में पद्मावती, गौरी, गाधारी (पाचवा वर्ग) कार्टाष्ठकार्ट्या (आठवां वर्ग) आदि रिक्टाओं का वर्णन है। एक एक महिला के नामपर एक एक अध्ययन बना हुआ है; तब ऐसा कैसे हो सकता है कि, 'उपासक-रहा।' में उपासिकाओं की दशाए न बताई गई हों!

हां, कहा जा सकता है कि 'पिछले युग में श्राविकाओं का यान बहुत नीचा होगया था। वे आर्थिका बनकर तो समाज की पृत्या हो सकतीं याँ परन्तु श्राविका रहकर आटरणीया नहीं हो सकतीं याँ। इसिल्ये आठवें अंगमें लियों के चित्र आये क्यों कि मुक्तिगामिनी आर्थिकाओं के चित्र ये, परन्तु श्राविकाओं के चित्र न आये। परन्तु यह समाधान सन्तोपप्रद नहीं है। जैन साहित्य से इसका मेल नहीं वैठता। क्योंकि श्राविकाओं का भी जैन—साहित्य में सादर वर्णन किया गया है। और जब वे खांसब की नायिका के पद पर वैठ सकतीं है तो उनके वर्णन में आपिन के लिये जरा भी गुंजाइश नहीं है। हा, निम्नलिखित कारण कुल ठीक माल्म होता है।

जैनधर्भ में स्त्रीपुरुष के हक वरावर रहे हैं। राजनैतिक दृष्टि से ब्रियों के अधिकार भटे ही समाजमें नीचे रहे हों, परन्तु जैनधर्म उस विषमताका समर्थक नहीं या । यह वात दूसरी है कि उसके कथासाहिल में स्वामाविक चित्रणके कारण विपमता का चित्रण हुआ हो, परन्तु धार्मिक दृष्टि से वह समताका ही समर्थक रहेगा। इसाछिये जो महात्रत मुनियों के । छिये थे, वे ही आर्थिकाओं के लिय भी थे । इसी प्रकार जो अणुव्रत श्रावकों के लिये ये वे ही श्राविकाओं के लिये भी थे। मुनि और आर्थिकाओं की वरावरी तो निविवाद मानी जा सकती है। उसका सामाजिक नियमों से सवर्ष नहीं होतां। परन्तु श्राविकाओं के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। श्रावक तो सैकड़ों स्त्रियों को रख कर भी ब्रह्मचर्याणुव्रती कहलाना चाहता है और वेश्यासवन करके सिर्फ अणुवत 'में अति-चार मानना चाहता है, न कि अनाचार; जव कि श्राविकाके ांटेये बहुत ही कठोर शर्ते हैं | जैनधर्म इस विपमता का समर्थन

नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि में दोनों एक समान हैं, इसिल्यें दोनोंके अणुव्रत भी एक सरीखे हैं। उपासकदशा में उपासिकाओं के वर्णन में, सम्भव है ऐसे चित्रण आये हों जो म. महावीर के जैनधर्म के अनुकूछ किन्तु प्रचित्रत छोक व्यवहार के प्रतिकूछ हों इसिल्यें उपासिकाओं के चरित्र न रहने दिये गये हों।

यहा एक प्रश्न यह होता है कि जैन शास्तों में अन्यत्र स्ती पुरुषों के चरित्र एक सरीखे मिछते है। उदाहरणार्थ 'प्राय वस्मकहा' के अपरक्षका अध्ययन में द्रौपदीने पाच पितयों का वरण किया, यह बात बहुत स्पष्टरूप में और विलकुल नि.सकोच भावसे कही गई है। ऐसी हालत में 'उपासकदशा' में भी यदि ऐसा वर्णन कदाचित् था तो उसके हटाने की क्या जरूरत थीं?

यह प्रश्न विलक्षल निर्जीव नहीं है, परन्तु इसका समाधान भी हो सकता है। मैं कह चुका हूं कि 'णायवम्मकहा' में किसी एक बात को लक्ष्य में लेकर एक कथा दृष्टान्तरूप में उपस्थित की जाती है। उस कथा के अन्य भागों से विशेष मतलब नहीं रक्खा जाता है, परन्तु वह कथा जिस बात का उदाहरण है उसी पर ध्यान दिया जाता है। अपरक्का अध्ययन का लक्ष्य निदान की निन्दा करना [१] है अथवा बुरी वस्तुका बुरे ढग से दान देने का कुफल वतलाया है। इसलिये पाच पतिवाली बात प्रकरणवाह्य या

<sup>(</sup>१) सुबहुपि तविकलेसी नियाणदीसेण दूसियो सतो। न मिवाय दीवतीए जह किल सुकुमालिया जन्म ॥ अमणुन्नममचीए पत्ते दाण मवे अणत्थाय । जह किल सुकुमालिया जन्म ॥ अमणुन्नममचीए पत्ते दाण मवे अणत्थाय । जह कहुय तुबदाण नागिसिर सविम्म दीवइए ॥ — णायधम्मकहा १६ अध्ययन अमयदेव टीका।

लक्ष्यत्राह्य कहकर टाली जा सकती है, या लोकाचार की दुहाई देकर उड़ाई जा सकती है। परन्तु अगर यही कथा 'उपासक दशा' में हो तो वहां वह मुख्य वात वन जायगी, क्योंकि यह अंग उपा-सकों के आचार का परिचय देने के लिये है।

कुछ भी हो, परन्तु यह बात निश्चित है कि 'उपासक दशा' में उपासिकाओं के अध्ययनों की आवस्यकता है और सम्भवतः पहिले इस अंग में उपासिकाओं के अध्ययन भी होंगे। पीछे किसी कारण से ये अध्ययन नष्ट कर गये दिये या नष्ट हो गये।

८ अंतकुद्शा—इस अंगमें मुक्तिगामियों की दशा का वर्णन है। दिगम्बर सम्प्रदाय के अनुसार इसमें सिर्फ, उन मुनियों का ही वर्णन है जिनने टारुण उपसर्गों को सहकर मोक्ष प्राप्त (१) किया है। इस प्रकार के दस मुनि श्रीवर्धमानके तीर्थ में हुए थे। इसी प्रकार के दस दस मुनि अन्य तीर्थकरों के तीर्थ में भी हुए थे, उनका इसमें वर्णन है। परन्तु हरएक तीर्थकर के तीर्थ में उस दस मुनियों के होने का नियम बनाना वर्णन को अस्वामानिक और अविश्वसनीय बना देना है। हां, अगर यह कहा जाय कि हरएक तीर्थ में उप-सर्ग सिहण्णु मुनियों की संख्या तो बहुत अधिक है, परन्तु उन में से दस दस मुनि चुन लिये गये हैं तो किसी तरह यह बात कुछ

ठीक माछ्म हो सकती है। फिर भी यह शंका तो रह ही जाती है कि चुनाव की बात दिगम्बर छेखकों ने स्पष्ट शब्दों में लिखी क्यों नहीं?

दशा का दश अर्थ करना यहा भी उचित नहीं मास्म होता। इसका कारण 'उपासकदशा' की व्याख्यामें बतलाया गया है। एक दूसरी बात यह है कि राजवार्त्तिककार इस अंग के विषय में अनेकबार 'अस्या,' 'तस्याम्' आदि सर्वनामें। के खीलिंग रूपोंका प्रयोग [१] करते हैं। इससे मास्म होता है कि इस अंग का नाम खीलिंग में होना चाहिये। ऐसी हालत मे 'अंतक़दश' इस नामके बदले 'अतकृदशा' यह नाम ही उचित है।

दस दस मुनियों के वर्णन के नियम में राजवार्तिककार को मी संदेह माछूम होता है। इसीलिय 'अतकृह्हा' की उपर्युक्त न्याख्या के बाद वे दूसरी न्याख्या देते हैं कि जिसमे अईंत आचार्य की विधि और मोक्ष जानेवालों का वर्णन (२) हो। यह न्याख्या ठीक माछूम होती है और श्वेताम्बर न्याख्या से भी मिल जाती है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अनुसार इसमे मोक्षगाभी जीवों के चिरत्र है। उनके जन्मसे लेकर मरण (सलेखना) तक की दशाओं का वर्णन हैं। गजसुकुमाल आदि कुछ मोक्षगामी ऐसे हैं जिनने उपर्सण सहकर तुरत मोक्ष प्राप्त किया और बाकी ऐसे हैं जिनने विशेष उपसर्ग सहन नहीं करना पड़ा। उपलब्ध अगमे तीर्थंकर आदि का वर्णन नहीं है घरन्तु नदीसूत्र टीकाकार के

<sup>(</sup>१) अस्यां वर्ण्यते इति अनतऋद्शा । तस्यामहदाचार्यावीध ...

<sup>(</sup>२) अथवा अन्तकृता दश अन्तकृद्श तस्यामर्हदाचार्यविधि सिद्धवताच ।

कथनानुसार तीर्थकरों [१] का भी वर्णन इस अगमें होना चाहिये। इस समय में तो इस अगमें वहुत थोड़े मोक्षगामियों के चारित्र हैं। वास्तव में इसका कल्वर और विशाल होना चाहिये। अथवा इस की कोई दूसरी कसौटी होना चाहिये जिसके अनुसार इन चरित्रों का चुनाव किया गया हो।

एक विशेष वात यह मी है। इसमे निम्न-लिखित लियों के चित्र मी पाये जाते हैं जिनने उसी जन्म में [स्त्रीपर्याय से] मोक्ष पाया है।

१ पद्मावती, २ गौरों, ३ गाधारी, १ छक्ष्मणा, ५ सुसीमा, ६ जाववती, ७ सत्यमामा, ८ रुक्मिणी; ९ मूळ्श्री, १० मूळ्दत्ता, ३१ नंदा, १२ नदवती, १३ नदोत्तरा, १४ नंदिसेनिका, १५ मरुता, १६ सुमरुता, १७ महामरुता, १८ मरुदेवा, १९ मद्रा, २० सुमझ, २१ सुजाता, २२ सुमना, २३ मृतदत्ता। २४ काळी २५ सुकाळी, २६ महाकाळी, २७ कृष्णा, २८ सुकृष्णा, २९ महाकृष्णा, ३० वीर कृष्णा, ३१ रामकृष्णा, ३२ पितृसेन कृष्णा, ३३ महासेन कृष्णा।

परन्तु इसके अतिरिक्त भी अनेक महिलाओं के नाम रह गये है जिनने मोक्ष पाया है।

९ अनुत्तरीपपादिक दशा-आठवें अग में मोक्षगामियों के चरित्र हैं और इस अगमें अनुत्तर विमान में पैदा होने वाळे मुनियों

<sup>(</sup>१) अन्तो विनाशः कर्मणः तत्फलभृतस्य वा ससारस्य ये इतवन्तस्तेऽ न्तरत । तीर्धकरादयस्तद्वक्तव्यता प्रतिवद्धा दशा—अध्ययनानि अन्तकृद्दशाः । नन्दीसूच मलयगिरिवृत्ति सूत्र ५२ ।

के चिरित्र हैं। राजवार्तिक में इस अंगकी मी दो न्याख्याएं की गई हैं। पहिछी के अनुसार दस दस का नियम है, जब कि दूसरी के अनुसार नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस अगके चिरित्रों के बहुत से नाम दोनों सम्प्रदायों में एक से मिछ जाते हैं जैसे ऋषि-दास, धन्य, सुनक्षत्र, अभयकुमार, ब्रारिपण आदि। वाक़ी शका-समाधान आठें अगके समान ही समझ छेना चाहिये।

१०-प्रश्नव्याकरण- इसकी सीधी व्याख्या यह है कि जिसमे प्रश्नोंका, उत्तर हो वह प्रश्नव्याकरण है। परन्तु किस विषय के प्रश्नोंका उत्तर हो, यह कहना कठिन है। नदीसूत्र में (१) छिखा है— "प्रश्न-व्याकरणमें एकसी आठ प्रश्न (पूछनेसे जो विद्या या मत्र उत्तर दें) एकसी आठ अप्रश्न (जो बिना पूछे उत्तर दें और एक सी आठ, प्रश्नाप्रश्नका वर्णन है अर्थात उसमें अगुष्ट प्रश्न, बाहु प्रश्न, आदर्शप्रश्न (२) तथा और भी विचित्र विद्या अतिशय देवोंके साथ वार्ताल्य आदिका वर्णन है।

परन्तु वर्तमानमे जो प्रश्नन्याकरण सूत्र उपरुघ्ध है उसमें इन

<sup>()</sup> पण्हावागरणेषुण अठ्ठुत्तरं पिसणसम अठ्ठुत्तर अपिसणसय अठ्ठुत्तरः पिसणापिसणसय। त जहा अग्रुट्ठपासणाइ बाह पिसणाइ अद्दार्गियासणाइ। अन्ने वि विञ्जाइसंया नागमुवण्णेहिं सिट्टें दिव्वा सवाया आधविञ्जाति। —नदीमुत्र ५४

<sup>(</sup>५) मूलरूप 'अद्दागपिसण' है। अद्दाग देशों शब्द है जिसका अर्थ आदर्श अर्थात् दर्पण होता है। पुराने समय में रोगी को दर्पण में प्रतिविवित करेक उसकी मानसिक चिकित्सा की जाती थी। इसे आदर्श विदा कहते थे।

वातोंका वर्णन नहीं है इसिलेंगे इसके संस्कृत टांकाकार अमयदेवका [१] कहना है कि आजकल इसमें सिर्फ आश्रवपञ्चक और सवर पञ्चक का वर्णन है, पूर्वाचायों ने आजकल के पुरुषों की कमजोरी देखकर अतिशयों को दूरकर दिया है।

राजवार्तिककार अकलंकदेव [२] कहते हैं कि आक्षेप विक्षेपस हेतुनयाश्रित प्रश्नोंका उत्तर (खुलासा ) प्रश्नव्याकरण है । इसमें लोकिक और वैदिक अर्थों का निर्णय किया जाता है ।

उमास्वातिमाध्यके टीकाकार श्रीसिद्धसेन [५] गणी कहते हैं कि पूछे हुए जीवादिङका भगवानने जो उत्तर दिया वह प्रश्न ज्याकरण है।

धवलकार इसमें चार प्रकारकी कथाओं (चर्चा) का उल्लेख बताते हैं, और गन्धहस्ति तत्वार्थभाष्य [४] का एक श्लोक उद्धृत करते हुए चर्चाओंके नाम आक्षेपणी विक्षेपणी संविगनी निर्वेगिनी कहते हैं।

<sup>(</sup>१) इदतु व्युत्पत्यर्थोऽस्य पूर्वकालेऽभूत् इदानीन्तु आश्रवपचक सवर पंचक व्याकृतिरेवेहोपलम्यते, अतिशयानाम्पूर्णाचार्येरेदयुगीनानामपुष्टालम्बन प्रतिवेविपुरुषापेक्षयोचारितत्वादिति ।

<sup>(</sup>२) आक्षेपिविक्षेपेहेंतुनयाश्रितानाम् प्रश्नानाम् व्याकरण प्रश्नव्यानरण तस्मिन्छोंकिकवैदिकानामधीना निर्णय रा० वा० १-२०-१२

<sup>(</sup>३) प्रश्नितस्य जीवादेर्यत्र प्रतिवचनम् भगवता दत्त तत्प्रश्नव्याकरण १-२०

<sup>(</sup>४) उक्तव भाष्ये—आक्षेपणीं तत्वविचारभूताम् । विक्षेपणीं तत्त्वादिगत-रृद्धि । सवीगणी धर्म्भफलप्रपञ्चा निर्वेगिनी चाह कथाविरामा ।

गोम्मटसारके टीकाकार इसकी न्याख्या दो तरह १ से करते है। प्रथमके अनुसार इसमें फलित ज्योतिष या सामुद्रिकका वर्णन है। इसमे तीनकालके धनधान्य लाभअलाम सुखदुःख जीवनमरण जयपराजयका खुलासा किया जाता है। दूसरी ज्याख्योक अनुसार शिष्यके प्रश्नके अनुसार आक्षेपणी विक्षेपणी संवेजनी निर्वेजनी चर्चा है। जिनमें परमतकी आशकारिहत चारों अनुयोगोका वर्णन हो वह आक्षेपणी, जिसमें प्रमाणनयात्मक युक्तियोंके बलसे सर्वथैका-न्तवादोंका निराकरण हो वह विक्षेपणी, तीर्थकरादिका ऐश्वर्य बतलते हुए धर्मका फल बताया जाय वह सर्वेजनी, पापों का फल बताकर वैरायक्षय कथन जिसमें हो वह निर्वेजनी।

इसप्रकार दोनों सम्प्रदायोंमें दो दो तरहकी व्याख्या पाईजाती है। इससे यह बात माळ्म होती है कि मुल्रमें इस अगका विषय कितना किस ढगसे क्या था, यह ठीक ठीक किसी आचार्यको नहीं

<sup>(</sup>१) प्रश्नस्य—दूतवावयनप्रमिष्टिं चतीदिरूपस्य अर्थः त्रिकालगोचरोधनधान्यादि लामालामसुखदु ख जीवितमरण जयपराजयादिरूपो व्याक्रियते
व्याख्यायते यांस्मस्तन्प्रश्रव्याकरण । अथवा शिष्यप्रश्नानुरूपतया अवक्षेपणी
विक्षपणा संवजनी निर्वेजनी चितिकथा चतुर्विधा । तत्र प्रथमानुयोगकरणानुयोग
चरणानुयोगव्याययोग रूपपरमागमपदार्थाना तार्थकरादिनृत्तान्त लोकसस्थान
देशसकलमति धर्मपश्चास्तिकायादीना परमताशकाराहितम् कथनमाक्षेपणी कथा ।
प्रमाणनयात्मक युक्तियुक्त हेतुत्वादिवलेन सर्वधकान्तादि परसमयार्थनिराकरणरूपा
विक्षपणी कथा रत्नत्रयात्मकधर्मानुष्ठान फलभूत तार्थकराचैश्वर्यप्रमात्र तेजोवार्य
ज्ञानसुखादि वर्णनारूपा सवजनी कथा । ससारशरीर मोगरागजनित दुष्कर्मफलनारकादिदु ख दुष्कुल विरूपाग द्यादियापमानदु खादिवर्णनाद्वारेण वेराग्यकथनरूपा निर्वेजनी कथा एवविवा कथा व्याक्रियन्त व्याख्यायन्ते यस्मिस्तत्प्रश्न
व्याकरण नाम दशममगम् । गोम्मदसार जीवकाण्ड टीका ३५७

माल्प । फिर भी इस अगके ठीक ठीक रूपको जानने की सामग्री अवस्य है । उपर्युक्त विवेचनमें निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं—

१—जैन धर्म का अंग-साहित्य वास्तव में धर्मशास्त्र है इसिटिये उसों सामुद्रिक या फिटत ज्योतिय की मुख्यता छेकर विषय का विवेचन कैसे हो सकता है १ गाणरूपमें भछे ही ये विषय आवें परन्तु मुख्यरूपमें ये विषय कदापि नहीं आ सकते, इसिटिये इसका मुख्य विषय वतलाना चाहिये।

२-व्याख्याप्रज्ञित में भी इसी विषय के प्रश्नोत्तर हैं, तत्र व्याख्याप्रज्ञित से इस अग में क्या विशेषता रह जाती है ?

इन सब वातांपर विचार करनेसे यह वात माछ्म होती है कि उपर्युक्त आचार्योंके मत इस अगके एक एक रूपकी वतलाते हैं, उसके मुख्यरूपको प्रकट नहीं करते हैं इसलिये यह गड़बड़ी है। गडबड़ी का एक कारण यह भी है कि जैनधमेंके अगसाहित्यकी रचना इस ढगसे हुई है कि उसका मौलिकरूप प्रारम्भें ही नष्ट होगया है। जैनसाहित्यमें ऐसे वर्णन नहीं मिलते या नाममात्रको मिलते हैं कि कौनसी वात किसके द्वारा किस अवसरपर किस वात को लक्ष्यमें लेकर कही गई है। जैनसाहित्यमें नियमों और सिद्धान्तोंका संग्रह तो है परन्तु उनका इतिहास नहीं है, जैसाकि बौद्ध साहित्यमें पाया जाता है। कुछ तो मुलमें ही यह इतिहास नहीं रक्खा गया और कुछ शींग्र नष्ट हो गया ।

मेरा कहना यह है कि प्रश्नन्याकरण में महात्मा महावीर के और उनके शिप्योंके उन शास्त्रार्थोंका, वादिववादोंका तथा वीतराग चर्चाओंका वर्णन है जो उस समय परस्परमें या दूसरे मतवाछोंके साथ हुई हैं। इन चर्चाओं का विषय एक नहीं था, परन्तु जब जैसा अवसर आता था उसी विषय पर चर्चा होती थी। व्याख्याप्रज्ञितमें तो इन्द्रभूतिने या महात्मा महावीरके शिष्योंने जो प्रश्न उन से पूछे उनके उत्तर है, परन्तु प्रश्न व्याकरणमें तो महावीरशिष्योंकी पारस्परिक चर्चाएँ और अन्य तीर्थिकों के साथकी चर्चाएँ हैं। प्रश्नव्याकरणाग शास्तार्थों की रिपोर्टीका सप्रह है इसिछिये अकलकदेव कहते हैं कि इसमें लौकिक और विदेक शब्दोंका अर्थ किया जाता है। शास्त्रार्थका अर्थ है, जिसमें शास्त्रका अर्थ किया जाता हो। अकलंकदेवकी यह परिभाषा प्रश्नव्याकरणके स्वरूपको बहुत कुछ स्पष्ट करती है।

ऊपर जो भिन्न भिन्न आचार्योंने प्रश्नन्याकरण के जुदे जुदे निषय बतलाये हैं, वे सब वादिववादमें सम्भव है इसल्यि उन सवका विवरण प्रश्नन्याकरणांगमें आना उचित है।

शास्त्रार्थका छक्ष्य यद्यपि तत्त्रनिर्णय ही है परन्तु अज्ञातकालसे इसमें जयविजयकी भावनाका भी विष मिला हुआ है। इसका एक कारण यह है 'कि जनसमाजकी निर्णय करनेकी कसीटीमें ही विकार आगया है। उदाहरणार्थ--सीता अग्निमें कूद पड़ी और नहीं जली, इसलिये लोगोंने उन्हें सती मानलिया। परन्तु यह न सोचा कि सतीत्वका और अग्निमें न जलनेका क्या सम्बन्ध है? दोदो चार चार वर्षकी वालिकाएँ जिनमें कि असतीत्वकी सम्भावना भी नहीं हो सकती, अगर अग्निमे डालनेसे न जलती होतीं तो समझा जाता कि ब्रह्मचर्यमें अग्निको पानी करदेने की शक्ति है। वास्तवमें अग्निमे जलने न जलनेका असतीत्व सतीत्वके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। किसी यंत्र तत्र के प्रभावसे एक असती भी यह सफाई बता सकती है और सती भी फेल हो सकती है। इसलिये निर्णय की यह कसौटी ठीक नहीं है। फिर भी छोग इसे पसद करते थे। इसीप्रकार एक साधु किसी राजकुमारको -जिसे सपने काटा है-जीवित करदेता है तो लाग उसे सबा मानकर उसके धर्मको स्त्रीकार करलेते हैं। परन्तु वैद्यक के इस चमन्कारसे धर्मनी सत्यता असत्यताका क्या सम्बन्ध है, यह नहीं सोचते । दुर्भाग्यसे पुराने समय में धर्मप्रचारके लिये इस प्रकारके चमत्कारोंसे बहुत कुछ काम लिया जाता था। आजकल भी इस ढंगके चमत्कार दिखाये जाते हैं परन्तु अब लोग इन्हें तमाशा समझते हैं और ये अर्थीपार्जनके साधन समझे जाते हैं। पहिले समय में चमत्कार मुख्यतः धर्मप्रचार के साधन वने हुए थे। भगवान महावीर इन चमत्कारोंका उपयोग करते थे कि नहीं, यह तो नहीं कहा जासकता परन्तु उनके शिष्य अवस्य करते थे । सम्भव यही है कि वे भी इस चमत्कारका उपयोग करते हों । उस युगकी परिस्थिति पर विचार करते हुए यह कोई निन्दाकी वात नहीं थी। ये चमत्कार धर्मप्रचारका अग होनेसे धर्मशास्त्रोंमें इनका समावेश हुआ था।

यह बात केवल जैन सप्रदाय के विषय में ही नहीं कही जा सकती, किंतु अन्य सब सम्प्रदाय इनका उपयोग करते थे । महा-बीर और गोशालके अनुयायिओं में जो प्रतिद्वन्दिता चल रही थी शार गोशाल ने जो महावीर के जपर तेजोलेश्या का प्रयोग किया या उसका पूरा रहस्य यद्यपि अज्ञात है परन्तु इससे जैन और आजीवक सम्प्रदाय में चमत्कारों की प्रतिद्वान्दिता का पता लगता है। म. बुद्ध के शिष्य बहुत से चमत्कार बतलाया करते थे। पींछे म. बुद्ध ने अपने शिष्यों को चमत्कार दिखलाने की मनाई की थी। मनाई का कारण चाहे म बुद्ध की उदारता हो, या इस निपय में उनके शिष्यों की असफलता हो, या जनता में फैलोनेवाली अशांति का मय हो, निश्चय से कुल नहीं कहा जा सकता। फिर भी स्वय महात्मा बुद्ध चमत्कार दिखलाने की मना करने के बाद भी उनने चमत्कार दिखलाये हैं। सभी दर्शनों के प्रधान २ व्यक्ति चमत्कारों की प्रतियोगिता में शामिल होते थे और दर्शकों में राजा लोग भी होते थे, यह बात भी बौद्ध-साहित्य(१) से माल्यम होती है।

ख़ैर, ५हाँ मुझे इस विषय का विस्तृत इतिहास नहीं लिखना है; सिर्फ इतनी बात कहना है कि वाद-विवाद के विषयों में चम-त्कारों का महत्वपूर्ण स्थान था, और यह बहुत पीछे तक रहा । इतना ही नहीं किंतु विद्यापीठों में यह शिक्षण का विषय भी वना रहा है। तक्षशिला के प्रसिद्ध विस्वविद्यालय में इस विषय का भी प्रोफेसर नियत किया गया था। इससे जैनशास्त्रों में भी इस विषय को स्थान मिला और प्रश्नव्याकरण में ये सब चर्चाएँ आई । इससे माल्म होता है कि प्रश्नव्याकरण में म. महावीर के समय में होने

<sup>(</sup>१) घम्मपदहुकथा।

वाले विवादों का वर्णन था और उस में प्रायः सभी विपयों पर चर्चाएँ थीं।

उपलब्ध प्रश्नन्याकरण के टीकाकार अभयदेव इस अग का नाम 'प्रश्नन्याकरणदशा' भी वतलाते हैं। उनका कहना है कि कहां कहीं 'प्रश्न न्याकरण दशा, यह नाम भी देखां(१) जाता है। परन्तु यह नाम ठीक नहीं माल्य होता और अर्वाचीन माल्य होता है। अन्तकृदशा सूत्र के वर्णन मे भैने वतलाया है कि दश अध्ययन होने से 'दगा' लगाना ठीक नहीं माल्य होता। अगर कदाचित् हों भी तो यह निश्चित है कि प्रश्नन्याकरण के दश अध्ययन अर्वाचीन हैं इस वात को स्वय अमयदेव भी स्वीकार करते है। इसाल्ये प्राचीन समय में इस अग के साथ 'दशा' यह प्रयोग कदापि संमय नहीं है।

११-विपाकसूत्र-इस अग में पुण्यपाप का फल वताया जाता है। जिन लोगों ने महान् पाप किया है उसके दुष्फल की कथाएँ और पुण्यशालियों के सुफल की कथाएँ इस अंग में हैं। वर्तमान में दस कथाएँ पुण्य फल और दस कथायें पाप फल की पाई जातीं हैं।

१२-दृष्टिचाद-इस अंग में सब मतों की खास कर ३६३ मतों की आलेजिना है। सच पूछा जाय तो जितना जैनागम है उस सबका संग्रह इस अग में है। उस समय की जितनी विद्याए जैनियों को मिल सकीं, उन सबका किसी न किसी रूप में इसमें

<sup>(</sup>१) कचित्प्रश्रच्याकरणदशा इत्यपि दृश्यते ।

सग्रह है। पहिले ग्यारह अग इस अंग के सामने बहुत छोटे हैं और इसी अंग की सामग्री लेकर उपर्युक्त ग्यारह अग पीछे से बनाये गये हैं। चौदह पूर्व इसी अग के मीतर शामिल हैं, जो कि जैनागम के सर्वप्रथम संग्रह हैं इसीलिये उनका नाम पूर्व है। यह बात आंग के तिबचन से माल्म होगी। आजकल यह अग ग्यारह अंगों की तरह विकृत रूप में भी उपलब्ध नहीं है। इसका विवेचन इसके मेद-प्रमेटों के विवेचन के बिना ठींक २ न होगा, इसलिये इसके मेदों का वर्णन किया जाता है। दृष्टिवाद के पाँच मेद हैं—परिकर्म, सूत्र, पूर्वगत, अनुयोग और चूलिका।

परिकर्म —परिकर्म का अर्थ है योग्यता प्राप्त[१] करना सूत्र, अनुयोग, पूर्व आदि के विषय को समझने के लिये जो गणित आदि विषयों की शिक्षा है, वह परिकर्म है।

दिगम्बर सम्प्रदायके अनुसार इसमें गणित के करण (२) सूत्र हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परिकर्म में प्रधानतया गणित का विवेचन है। यह बात ठीक भी है क्योंकि एक तो गणित से बुद्धि का विकास होता है, दूसरे उस समय कोष और व्याकरण आदि के ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि म. महावीरने छोकमाषा पर

<sup>(</sup>१) तत्र परिकर्म नाम योग्यतापादन । तद्धेतुः शासमि परिकर्म किम्रक्तम्मनति, स्त्रादिपूर्वगतात्रयोगस्त्रार्थप्रहणयोग्यतासम्पादनसमर्थानि परिकर्माणि । —नन्दीस्त्र टीका ५६ ।

<sup>(</sup>२) तथ परित सर्वतः कर्माणि गणितकरण सूत्राणि यस्मिन् तत्परिकर्म तश्च पचिवधम् । —गोम्मटसार जीव-काड टीका २६१।

बहुत जोर दिया था। इमलिये कोप आर ज्याकरण निरुपयोगी थे तथा लिखने की प्रथा बहुत कम थी। आगमको होग मुनकर ही समरण में रखते थे, इसलिये लिखने पट्ने की जिल्ला भी आवस्यक न थी। सिर्फ गणित ही बहुत आवस्यक था। सम्मद्र हे और भी किसी विषय की थोडी बहुत तैयारी कराई जाती हो परन्तु गणीन की मुख्यता होने से परिकर्म में गणित के जिपन की समझने के पाहिले उसमें सरलता से ठीक ठीक प्रवेश करने के लिये जिस का जिल्ला लेना पडता है, वह परिकर्म कहलाता है।

दिगम्बर सम्प्रदाय में परिकर्म के पाच भेड वनलाने गने हैं— (१) चन्द्रप्रज्ञित (२) मृर्यप्रज्ञित, (३) जम्बृदीप प्रज्ञित, (४) द्वीप-समुद्र प्रज्ञित, (५) व्याल्याप्रज्ञित । चन्द्रमृर्य आदि की गतियों और जम्बूद्वीप आदि के वर्णनों में अंकगणित और रेखागणित की अच्छी शिक्षा मिल जाती है। व्याल्याप्रज्ञित में लक्षणों का परिचय कराया जाता है। एक तरह से यह पारिभाषिक शब्दों के कीप की शिक्षा है।

श्वताम्वर सम्प्रदाय में परिकर्म के सातभेद कहे गये है। सिद्ध सेणिआ, मणुस्ससेणिआ, पुटुसेणिआ, आगाद सेणिआ, उव-सपज्जणसेणिआ, विप्पजहण सेणिआ, चुआचुअसेणिआ। इनमें से पहिले दो के चौदह (१) चौदह भेट और पिछले पाच के ग्यारह ग्यारह (२) भेद हैं। इस प्रकार कुल तेरासी (८३) भेट है।

१ माउगापयाद, एगहिया, पयाद, अट्ठपयाद, पादोआमासपार्ट, केडमूअ, रामिवद्ध, एगगुण, दुगुण, तिगुण, केडमूअ, पडिग्गहो, ससारपिन्गहो, नदावत्त, सिद्धावत्त । नन्दी सूत्र ५६।

२ उपर्युक्त चौदहमें से प्रारम्भ के तीन छोटकर।

नदीसूत्र और उसके टींकाकार का कथन है कि प्रारम्भके छः परिकर्म तो अपने सिद्धान्त के अनुसार हैं और चुआचुअसेणिआ सिहत सात परिकर्म आजीविक (१) सम्प्रदाय के अनुसार हैं। जैन मान्यता में चार (२) नय हैं। सप्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, और शब्द। नैगम नय का सप्रह और व्यवहार में समिमिरूढ और एवं-भूत का शब्द नय में अन्तर्भाव हो जाता है। इसिछिय जैन मान्यता चतुर्नियक कहछाती है। आजीविक छोग त्रैराशिक (३) कहछाते हैं क्योंकि ये सब वस्तुओं को तीन तीन मेदों में विभक्त करते हैं। नय भी इनके मत में तीन हैं:—द्रव्यास्तिक पर्यायास्तिक उभया-स्तिक। इससे माछ्म होता है कि पहिछे आचार्य नय चिन्तामें आजीविक मत का अवछम्बन छेकर सातो ही परिकर्म तीन प्रकार के नयों से विचारते थे।

१) छ चउक्कनइआई सत्त तेरासियाइ सेचं परिकम्मे । नन्दीमूत्र ५६ । सप्तानाम् परिकर्मणामाद्यानि षट् परिकर्माणि स्वसमयवक्तव्यतात्रगतानि स्वसिद्धान्तप्रकाशकानि इत्यर्थः । ये तु गोशालप्रवर्त्तिता आजीविकाः पाखिडनस्तन्मतेन च्युताच्युतश्रेणिका षट्परिकर्मसिहिता तानि सप्तापि परिकर्मणि प्रज्ञाप्यन्ते ।

<sup>(</sup>२) नेगमो दुविहो—सगिहओ असगिहओ य। तत्थ सगिहओ सगह पविद्वो असगिहओ ववहार, तम्हा सगहो नवहारी उच्छसओ सद्दाइआ य एक्को, एवं चर्डरी नया एएहिं चर्डिह बगिहिं छ ससमद्दगा परिकम्मा चिंातेच्जिति। नन्दीचूर्णि ५६।

<sup>(</sup>३) त एव गोशालप्रवर्षिता आजीविका पाखिण्डनहौराशिका उच्यन्ते । कस्मादिति चेदुच्यते, ष्टह ते सर्व वस्तु श्यात्मक्रमिक्किन्ति तद्यथा जीवोऽजीवो जीवाजीवश्च, लोका अलोका लोकालोकाश्च, सदसत्सदसत्, नय-चिन्तायामपि त्रिविध नयमिक्छन्ति तद्यथा द्रन्थास्तिक पर्यायास्तिक उमयास्तिक

परिकर्म के भेदों का विशेष विवरण उपटब्य नहीं है परन्तु इससे इतना अवस्य माल्म होता है कि इस ने लिपिनिहान [ मातृकापद ] गणित, न्यायशास्त्र [ नय ] आदि का वर्णन था।

सूत्र-दृष्टिवाद का दूसरा भेद सूत्र है। पूर्वसाहित्य का नृत्र रूप में लिखा गया सार 'सूत्र' (१) कहलाता था। परिकर्म के बाद स्त्ररूप में जैनागम का सार पहाने के लिये इनकी रचना हुई थी। दिगम्बर सम्प्रदान के अनुसार इसमें मिध्या मतों की मूचना है। दृष्टिवाद का मुख्य विषय सब दर्जनों की आलोचना है इसलिये स्त्रमें भी उस आलोचना का सार्र्ड्प में कथन हो यह उचित ही है। तार्ल्य यह है कि दोनों सम्प्रदायों में सूत्र की परिभाषा एकसी है

सूत्र अठासी हैं अर्थात् वार्डस सूत्र चारचार तरह हैं अठासी तरह के हैं। ये चार प्रकार, व्याख्या करने के ढंग हैं व्याख्या के चार भेद ये हैं—हिन्नच्छेदनय, अच्छिनच्छेदनय त्रिकतय, चतुर्नय।

च, ततिक्षमी राशिमिश्रितपन्तीति चैराशिकाः तन्मतेन सप्तापि परिकर्मीन उप्यः . एतदुक्तन्भवति पूर्व सूरयो नयिचन्तायाम् चैराशिङमनमवटम्बमान मक्षापि परिकर्माणि त्रिविधयाऽपि नयचिचन्तया चिन्तयन्तिस्म । नन्दा टॉका ५

<sup>(</sup>१) सन्वस्स पुन्नगयस्य स्वयस्य अत्यस्सय स्वयनित स्वयन्ताः स्या मणिया जहामिराणत्या । चृणि । सूत्रमपि-भूत्रयति ङुढुप्टिदर्शनिनी

<sup>(</sup>२) उन्ज्ञसुय, परिणयापरिणय, बहुमिनिअ, विजयचरियः अपत परपरं, मार्गण, मजूहं, सीमण्ण, आहव्यायं. सोवन्धिअवत्त नदावः बहुळ, पुष्टापुष्ट, विञावत्त, एवंभूअ, दुजावत्तं, वत्तमाणप्पय सममिर द्व्योमहः, पस्तास, दुष्पाडिनाहः

हिन्नच्छेदनय (१) इस व्याख्या के अनुसार सूत्रों की अलग अलग व्याख्या की जाती है। एक पढ का दूसरे पदके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रक्खा जाता। यह व्याख्या जैन परम्परा में चाल् रही है।

अच्छिनच्छेदनय (२) इस न्याख्या के अनुसार सूत्रों का अर्थ आगे पीछे के श्लोकों के साथ मिळाकर किया जाता है। मत-ळब यह है कि यह सापेक्ष न्याख्या है। यह न्याख्या आजीवक मत के सूत्र के अनुसार अथवा उसके लिये है।

त्रिकतय (३) आजीवक मत की नयन्यवस्था के अनुसार 'जब इन सूत्रों की न्याख्या की जाती हैं तब वह त्रिकनियक कहलाती है।

<sup>(°)</sup> यो नाम नयः सूत्र देन िन्नमेवाभित्रंति न द्वितीयेन सूत्रंण सह सम्बन्धमति । तथासृत्राण्यपि यानयाभित्रायेण परस्पर निरपेक्षाणि च्याख्यान्तिस्म स िन्नच्यदे नय । क्रिन्नो दिधाकृत भेदः पर्यन्तो येन स क्रिनच्यदः । इस्यतानि द्वाविकाति स्त्राणि स्वसमय सत्रपरिपाट्या स्वसमयवक्तव्यतामधिकृत्य स्त्र परिपाट्या विविद्यताया छिन्नक्रिटनायेकानि । नन्दी टीका ५६ ।

<sup>(</sup>२) इत्येतानि द्वाविंशति स्त्राणि आजीविक नृत्रपरिपाट्यां गोशालाप्रविद्याजीविक पाखण्डिमतेन नृत्र परिपाट्या विवक्षितायामिष्टिन्न-च्छेद नियकानि । इयमत्र माबना-अस्ट्रिन्नच्हेदनयो नाम य सूर्गे स्वा-न्तरेण सहाक्टिनमर्थतः सम्बद्धमिमेशेति

<sup>(</sup>३) इत्येतानि द्वाविंशतिः सूत्राणि त्रेराशिक स्त्रपरिपाट्यां त्रेराशिक नयमतेन ह्व परिपाट्यां निविश्वतायां निकनियक्ति। नन्दी टीका ५६

चतुर्नय (१) जैन मान्यता के अनुसार जब वह व्याख्या की जाती है तब वह चतुर्नियिक कहलाती है।

पहिली दो व्याख्याएँ सम्बन्धासम्बन्धकी अपेक्षासे भेद बतलाती हैं और पिछली दो व्याख्याएं नय-विवक्षा की दृष्टि से भेद बतलाती हैं। चारों में दो जैन हैं और दो आजीवक। इस प्रकार वाईस सूत्र चार तरह की व्याख्या (२) से अठासी हो गये हैं।

परिकर्म और सूत्रके इन वर्णनों से बैन सम्प्रदाय और आजीवक सम्प्रदाय के इतिहास पर बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। अनेक इतिहासओं का मत है कि आजीवक सम्प्रदाय बैन सम्प्रदाय में विलीन हो गया। उपर्युक्त विवरण से यह मत बहुत ठीक माल्म होता है। जैनियों ने आजीवकों के साहित्य को अपना लिया है। आजकल आजीवक साहित्य नहीं मिल्ता इसका एक कारण यह भी है।

न्त्र के व्याख्याभेदों से यह भी पता चलता है कि आजी-वक साहित्य की व्याख्या जैनमतानुसार की जाने लगी थी। जो कुछ विरोध माल्म होता या वह अच्छित्रच्छेदनय के अनुसार दूर

<sup>(</sup>१) हत्येतानि द्वातिशतिः स्त्राणि स्वसमयन्त्रपण्पित्यां स्वसमय-वक्तव्यतामधिष्टन्यम् वर्षारेपाव्यां निवनितायां चतुर्नीयेकानि-संग्रह व्यवहार ज्ञाद्वराज्यसम्बद्धार्योतानि संग्रहादिनयं चतुष्टयेन चित्त्यन्ते इत्यर्थः

<sup>(</sup>२) इचेइआइ वावीम मृत्ताई डिन्नच्छेदनडआणि ससमयस्तापिः वाडीए, इचेडआइ वावीम सुत्ताई अच्छिन्नच्छेअनइआणि आजीविअ सृत्तपः रिवाडीए, इचेडआई वावीम सुत्ताड तिगापिआड तेरासिअसुत्तपरिवाडीए इचेडआई वावीम सुत्ताड चडक्दनडआणि ससमयमुत्तपरिवाडीए, एवामेड सपुत्रवादरेणं अद्वार्ताई सुत्ताई सवतीतिमक्खानं । नन्दीमृत्र ४६।

कर दिया गया था। यह सापेक्ष च्याख्या समन्वयके लिये अत्यु-पयोगी है।

आजकल सात नय प्रचलित हैं। परन्तु नन्दीसूत्रके कथनानुसार पहिले चारही नय थे और आजीवकों में तीन नय थे।
सम्भव है कि ये दोनों मत मिलाकर सात नय बने हों, और प्राचीन
मत के ठीक ठीक नाम उपलब्ध न हो। कुछ भी हो परन्तु इतना
निश्चित है कि वर्तमान की नय-व्यवस्था में आजीवकों का भी कुछ
हाथ है। 'पिहिले आचार्य आजीवक मत का अवलम्बन लेकर तीन
प्रकार के नयों से विचारते थे'— नन्दीटीका का यह बक्तव्य बहुत
महत्वपूर्ण है।

जन और आजीवकों में इतना अधिक आदान-प्रदान हुआ है और वह मिश्रण इतना अधिक है कि दोनो का विश्लेषण करना कित हो जाता है। अन्य सब दर्शनो की अपेक्षा आजीवकों के विषयमें जैनियों का आदर भी बहुत रहा है। जैनाचार्यों ने जैनेतर मतानुयायिओं को अधिक से अधिक पाचवें स्वर्ग तक पहुँचाया है जब कि आजीवकों को अन्तिम [बारह अथवा सोटह] स्वर्गतक पहुचाया है। इसके अतिरिक्त जैनाचार्यों के मतानुसार गोशाल अंगपूर्व पाठी थे। इन सब वर्णनों से स्पष्ट ही माल्य होता है कि जैनाचार्योंने गोशाल की निन्दा करते हुए भी उनके आजीवक सम्प्रदाय को अपना लिया है और उनके साहित्य से अपने वाह्य साहित्य (परिकर्म और सूत्र) को अलकृत किया है, उनकी नय-विवक्षा से अपने नयमेदों को बढ़ाया है और सापेक्ष व्याख्या से आजीवकों के विचारों का और शास्त्रों का समन्वय किया है। इस से जैनाचार्यों की उदारता, समयजता और समन्वयशीलता का पता लगता है। यद्यिप वह वहुत मर्यादित है, परन्तु उस समय को देखते हुए अधिक ही है। इससे यह भी मालूम होता है कि जिन-वाणी का वर्त-ान रूप अनेक संगमों का फल है। यह हरिद्वार की गंगा नहीं, किन्तु गगासागर की गंगा है।

पूर्वगत-जैन साहित्य का म्लंसे मूल साहित्य यही है। ग्यारह अग तथा दृष्टिवाद के अन्य भेद सब इसके बाद के हैं। सब से पहिले का होने से इसे पूर्व कहते हैं। नन्दीसूत्रके टीका-कार कहते हैं—

"तीर्थंकर [१] तीर्थरचना के समय में पहिले पूर्वगत का कथन करते हैं इसलिये उसको पूर्वगत कहते हैं। फिर गणधर उसको आचार आदि के क्रमसे बनाते हैं या स्थापित करते हैं। आचारांग को जो प्रथम स्थान मिला है वह स्थापना की दृष्टि से मिला है, अक्षर-रचना की दृष्टि से तो पूर्वगत ही प्रथम है।"

ग्यारह अंगमें जितना विषय है वह सव दृष्टिवाद में आ जाता

<sup>(</sup>१) इइ तीर्थकरस्तिर्घप्रवर्तनकाले गणधरान मक्ल श्रुतार्यावगाहनसमर्थानिषक्तय पूर्व पूर्वगतंषुत्रार्धमापते ततस्तानि पूर्वाण्युच्यन्ते गणधरां पुनः स्वारचनां विद्यतः आचारादिकमेण विद्यति स्थापयान्त ता । निन्दि पूर्वापराविद्धं यस्मादादो निर्मुक्तावृक्तं सन्वीर्से आयारो पदमो इत्यादि, सत्यसक्त, किन्तु तत्स्थापनामिषक्त्योत्तमक्षर रचनामिषक्त्य पुनः पूर्व पूर्वाणि हतानि ततो न किन्तुवापरिवरोधः । नन्दी- टीका- ५६ ।

है। ग्यारह अगकी जो रचना है वह अल्पवृद्धियों के (१) छिये है। ग्यारह अंगोंमें सरखता से विषयवार विवेचन है। पूर्वगत के चौदह भाग है। उनका छक्षणसिंहत विवेचन यह है।

उत्पाद-पदार्थों की उत्पत्ति का वर्णन है। जगत केंस बना, कौन पटार्थ कबसे है शिदि बातों का विवेचन इस पूर्वमें है।

अग्रायणीय—अत्र अर्थात् परिमाण (सीमा) उनका अयन अर्थात् जानना। इसमें द्रव्यादिका परिमाण बताया जाता है। दिगवर सम्प्रदायके अनुसार इसमे सातसी सुनय दुर्णय, पच अस्तिकाय, छ: द्रव्य, सात तत्व, नव पदार्थ का विवेचन है।

विर्यप्रवाद—इसमे ससारी और मुक्तजीवों की तथा जड़ पदार्थों की शक्ति का वर्णन है।

आस्तिनास्तिप्रवाद-- इसमें सप्तभगी न्याय अर्थात स्याद्वाद सिद्धान्त का विवेचन है।

ज्ञानप्रवाद---इसमें ज्ञानके भेद-प्रभेद तथा उनके स्वरूप का विवेचन है।

सत्यप्रवाद—इसमें सत्यके मेद-प्रभेद तथा उनके स्वरूपका विवेचन है। साथ में असत्य आदि की भी मीमासा है।

आत्मप्रवाद्—इसमें आत्माका विवेचन है। आत्माके विषय में जो विविध मत हैं, उनकी आलोचना है।

<sup>- (</sup>१) जइवि य भूयावाए सव्वस्स वजीगयस्सजीयारी । विङ्जूहणा तहाविहु दुम्मेहे पप्पे इस्पी ए । ५५१ । विशेषावस्यक ।

<sup>(</sup>२) गोम्मटसार जी० टी० ३६५।

कर्मप्रवाद—आत्मा के साथ जो एक अनेक प्रकार के कर्म [ एक प्रकार के सृक्ष्म शरीर ] छगे हुए हैं जिनसे किये हुए कार्योका अच्छा बुरा फल मिलता है, उनका विवेचन है।

प्रत्याख्यान इसमे लाग करने योग्य कार्यों का (पापोंका) विवेचन है। यह आचार-शास्त्र है।

विद्यानुवाद-इसमें विद्याओं-मन्त्रतन्त्रों का वर्णन है।

कल्याणवाद-इसमें महिद्धिक छोगों की ऋदि सिद्धियांका वर्णन है जिससे छोग पुण्य पाप के फल को समझें। शकुन आदि का विवेचन भी इसमें वताया जाता है। श्वेताम्वर सम्प्रदाय में इस पूर्व का नाम 'अवन्थ्य' है। इस नामके अनुसार इस पूर्व में यह वताया गया है कि संयम आदि शुभक्तम और असंयम आदि अशुभ कर्म निष्फल नहीं जाते अर्थात् ये अवन्थ्य (अनिष्फल=सफल) है। इस प्रकार नाम और अर्थ मिल होने पर भी मतल्व में कुछ अन्तर नहीं है। ऋदि आदि का वर्णन पुण्यपाप का फल वतलोंने के लिये है।

प्राणवाद-इसमें अनेक तरह की चिकित्साओं का वर्णन है। प्राणायाम आदि का वर्णन और आछोचना है।

क्रियाविद्याल-इसमें नृत्यगान छन्द अलंकार आदि का वर्णन है। पुरुपोंकी वहत्तर और श्रियों की चौसठ कलाओं का भी वर्णन है। और भी नित्य निमित्तिक क्रियाओं का वर्णन है।

लोकिनिन्दुसार-त्रिछोकिनिन्दुसार भी इसका नाम है। इसमें सर्वेत्तिम वस्तुओं का विवेचन है। नन्दीसूत्र के टीकाकार कहते हैं कि जिस प्रकार अक्षर के ऊपर विन्दु श्रेष्ठ होता है, उमी प्रकार जगत् और रहतलेक में जो सार अर्थात् सर्वोत्तम है वह लोक-विन्दुसार (१) है। परन्तु नन्दी के इस वक्तव्य से इस पूर्व के विपय का ठीक ठीक पता नहीं लगता। तत्त्रार्थ राजवार्तिककार [२] कहते है कि 'इसमें आठ व्यवहार, चार बीज, परिकर्मराशि-कियाविमाग इस प्रकार स्वरहतसपत् का उपदेश है।' इससे माल्म होता है कि इसमें गणित की मुख्यता है, और इसमें भूगोल खगोल आदि का भी वर्णन आ गया है।

यद्यिप दिष्टिवाद के प्रथमभेद परिकर्म में भी इस का वर्णन है तथापि वहाँ पर वह उतना ही है जिससे पूर्व साहित्य में प्रवेश हो सके। यहाँ पर कुछ विशेषरूप में है।

पिछले पाँचपूर्व लौकिक चमत्कारोंके लिये विशेष उपयोगी हो सकते है। ऐसा माछ्म होता है कि इन पूर्वी को पढ़ने से अनेक मुनि ख्याति लाम पूजा आदि के प्रलोभन में फँसकर श्रष्ट हुए थे, इसलिये मिध्यादृष्टियों को पिछले पाँच पूर्व नहीं पढ़ाये जाते। मिध्यादृष्टियों को ग्यारह अंग नव पूर्व तक का ही ज्ञान हो सकता है, इस प्रकार जो जैनगाकों की मान्यता है उस का यही रहस्य है। यह मतलव नहीं है कि मिध्यादृष्टियों में पिछले पाँच पूर्व पढ़ने की

<sup>(</sup>१) लोके जगतिश्वतलोके च अक्षरस्योपिर विन्दुरिवमार मर्वोत्तर्म सर्वोक्षरसन्तिपातलन्व हेतुत्वन् लोकावेन्द्रसार । मृत्र ५६

<sup>(</sup>२) यनाष्टी व्यवहाराश्रत्नारि वांजानि परिकर्मराजि कियाविमागश्च सर्वश्रतसम्पदुपरिष्टा तरखलु लोकविन्दुसार । १-२०-१२

योग्यता नहीं है । योग्यता होने पर भी दुरुपयोग होने के भयम उन्हें पिछ्छे पूर्व पटाना वन्द कर दिया गया था ।

## अनुयोग

टसमें जैनधर्म का कथा-साहित्य है । श्वेताग्वर प्रन्था में इसको अनुयोग शब्द से कहा है, जब कि दिगम्बर सम्प्रदाय के ग्रंथ इसे प्रथमानुयोग कहते हैं। अर्थ में कुछ अन्तर नहीं है। श्वेताम्बर प्रन्यें। के अनुसार इसका नम्बर दृष्टिबाटके भेदों में चै।या है, जब कि दिगम्बर प्रन्थों में तीसरा। ये मतभेट कुछ महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, न इनके निर्णय करने के साधन ही उपल्रम्ध हैं। पठन-क्रमके अनुसार परिकर्म के वाद सूत्र पढाना उचित है। वाद में पूर्व या प्रथमानुयोग कोई भी पढ़ाथा जा सकता है। प्रथमानुयोग की आवश्यकता धर्म के स्वरूप को स्पष्ट और व्यावहारिक रूप में समझनेके लिये है। इसलिये कोई सूत्रके बाद ही प्रथमानुयोग पढ़े तो कोई हानि नहीं है, अथवा कोई सूत्रके वाद पूर्व पढे और पूर्व के बाद प्रयमानुयोग पढे तो भी कोई हानि नहीं है। इसीिंहिये कहीं तीसरा नम्बर और कहीं चौथा नम्बर दिया गया है।

अनुयोग का अर्थ है अनुकूछ सम्बन्ध । हरएक सम्प्रदाय का कथासाहित्य अपने सिद्धान्त के पोषण और प्रचार के छिये बनाया जाता है । कथा चाहे सत्य हो या कल्पित, उसका चित्रण इसी उद्देश्य को छेकर किया जाता है । जैनाचार्य इस बात को स्पष्ट शन्दों में स्वीकार करते हैं कि कथाएँ घटित भी हैं, और कित्न भी हैं। समनायाग [१] में णायनम्मकहा का परिचय देते हुए कहा है कि 'इन अध्ययनों में आयी हुई कथाएँ चरित [ घटित= सत्य ] भी है और किल्पत भी ।' इसिलेये इन्हें इतिहास समझना भूल है। वास्तव में ये अनुयोग हैं— ये धमशास्त्र हैं। अविकाश कथाएँ किल्पत ओर अर्ध किलात है। जैन कथासाहित्य में या अन्य कथासाहित्य में अगर इतिहास का बीज मिलता हो तो स्वतन्त्रता से उसकी परीक्षा करके प्रहण करना चाहिये, बाका इन कथाओं को कथा ही समझना चाहिये, न कि इतिहास। इस बात के विस्तृत विवेचन के पहिले इसके भेदों का वर्णन करना उचित है।

दिगम्बर प्रन्थों में प्रथमानुयोग के भेद नहीं किये गये हैं। किन्तु खेताम्बर [२] प्रन्थों में इसके दो भेद किये गये हैं। मूळ प्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग। मूळ प्रथमानुयोग में तीर्थकर और उनके सहयोगी परिवार का विस्तृत वर्णन है। और गण्डिकानुयोग में एक सरीखे चरित्रवाले या अन्य किसी तरह से समानता रखने वाले लोगों की कथाए हैं। जैसे-जिसमें कुलकरों की कथा है वह कुलकर गण्डिका, जिसमें तीर्थकरों की कथा है वह कुलकर गण्डिका, जिसमें तीर्थकरों की कथा है वह तीर्थकर गण्डिका इसी प्रकार चिक्रवर्त्ति गण्डिका, दसार गण्डिका, वल्देवगण्डिका वासुदेव गडिका, गणधर गंडिका, भद्रवाहु गडिका, तपः कर्मगडिका, हरिवंशगण्डिका आदि।

<sup>(</sup>१) एगूणवीम अन्झयणा ते समासओ दुविहा पण्णता। त जहा---चरिता किप्पया ्य ।

<sup>(</sup>५) अयुर्नोगे दुविहे पण्णते, त जहा मूळ पदमायाओगे गडिआणुजोनेय।

गन्न आदि की एक गाउसे दूसरी गाठ तकके हिस्से की गाडिका [१] कहते है। 'पोर' या 'गडेरी' भी इसके प्रचिति नाम हैं। गन्न की एक पार मे रसकी कुछ समानता आर दूसरी पोर से कुछ निपमता होती है। इसी प्रकार एक एक गाडिका नी कथाओं में किसी दृष्टि से समानता पाई जाती है जो समानता दूसरी गडिका की कथाओं के साथ नहीं होती।

ऊपर के भेद प्रभेद हमोरे साम्हने कुछ प्रश्न उपस्थित करने है जिससे हमोरे कथासाहित्य पर बहुत कुछ प्रकाश पटता है:—

[क] मूल प्रथमानुयोग में भी तीर्थकर—चरित्र है और गण्डिकानुयोग में जो तीर्थकर-गडिका है उसमें भी तीर्थकर-चरित्र है, तब दोनों में क्या अन्तर है <sup>2</sup>

[ख] मूल प्रथमानुयोग यह नाम किस अपेक्षा से हैं! क्या गंडिकानुयोग मूल नहीं है ? एक भेद के साथ हम 'मूल विशेषण लगाते है. ओर दूसरे के साथ नहीं लगाते—इस भेद क क्या कारण है ?

[ग] भद्रवाहुगण्डिका का काल क्या है ? क्या महात्म महावीर के समय में भी यह गडिका होसकती है ° परन्तु उर समय तो भद्रवाहु का पता भी न था। यदि यह पीछेसे आई तं इसका यह अर्थ हुआ कि हमारा दृष्टिवाद अग भी धीरे धीर बढ़त रहा है और महात्मा महावीर के पीछे इन गंडिकाओ की रचना हुई

<sup>(</sup>१) इक्ष्वादीना पूर्वापरपर्वपृतिच्छिन्नो मध्यसागो गण्डिका । गण्डिको गण्डिका एकार्थाघिकारा अन्थपद्धतिरित्यर्थः । नन्दीसूत्र टीका ५६ ।

उपर्युक्त समस्याओं की जब हम पूर्ति करने जाते हैं, तव हमें कथासाहित्य के विषय में एक नया प्रकाश भिल्ता है। मुल प्रथमानुयोग में जो तीर्थंकर-चरित्र है वह महात्मा महावीर का जीवन चरित्र है, सत्य है, और मौलिक है। इसीलिय उसे मूल-प्रथमानुयोग कहा है। म. महावीर के जीवन के साथ उनके शिष्यों का,और मक्त राजाआ का वर्णन भी आजाना है। यह वर्णन ही अन्य गंडिकाओं के छिये मौछिक अवलम्बन वनता है । महात्मा महावीर का जीवन चरित्र तो मूळप्रथमानुयोग कहलाया किन्तु उस जीवन के आधार पर जब अन्य तीर्थंकरों की कथाए बनाईं गई तब वे तीर्थं-्ंकर-र्गाण्डका कहलाईं । इसी प्रकार उनके गणधरों के चरित्र के आधार पर जो प्राचीन गणधरो की कल्पना की गई वह गणधर-गाडिका कहळाई । सक्षेप में कहें तो मूलप्रथमानुयोग ऐतिहासिक दृष्टि से बनाया गया था, और गडिकानुयोग उसका कल्पित, पहन वित और गुणित रूप है। यहीं कारण है कि एक तीर्थंकर के जीवन चरित्र में चौवीस का गुणा करने से चौबीस का जीवन चरित्र बन जाता है। यही बात अन्य चरित्रो के बारे में भी कहीं जा सकती है। यह बात फिर दुहराई जाती है कि मूलप्रथमानुयोग मौलिक और गडिकानुयोग कल्पित है।

'भद्रबाहु गण्डिका' इस नाम से पता चलता है कि जव तक दृष्टिवाद व्युच्छिन नहीं हुआ तवतक उसमें कुछ न कुछ मिलता ही रहा। अंतिम रुतकेवली भद्रवाहु थे इसलिये भद्रवाहु तकसे सम्बन्ध रखनेवाले परिवर्तन आदि, अग-साहित्स में शामिल होते रहे हैं। इस प्रकार कथासाहित्य वढ़ता ही रहा है और यह वढ़ना स्वाभाविक है।

माद्धम होता है कि म. महावीर के समय में जैन कथा-साहित्य बहुत थोडा था। दूसरे अंग पूर्वी के पदों की संख्या जव लाखों और करोडों तक है तब प्रथमानुयोग की पटसंख्या सिर्फ़ पाच हजार है। इससे कथासाहित्य की सिक्षसता अच्छी तरह माञ्चम होती है।

में पहिले कह चुका हू कि दृष्टिवाद अग से वाक़ी अंग रचे गये हैं। इस प्रकार वाक़ी अंग दृष्टिवाद के दुकड़े ही हैं। ऐसी हालतम यह वात नि.सकोच कही जा सकती है कि दृष्टिवाद के प्रथमानुयोग में से ही अन्य अगों का कथासाहिल तैयार हुआ है। ऐसी हालत में अगों का कथासाहिल पाच हज़ार पदों से भी योडा होना चाहिये। परन्त अगों का कथासाहिल लखों पदों का है, यह वात उवासगदसा, अतगड, अणुत्तरोववाइयदसा, विपाकत्स्त्र आदि की पदसंख्यासे मालूम हो जाती है। इससे मालूम होता है कि दृष्टिवाद के प्रथमानुयोग को खुव ही वटाचढ़ाकर अन्य अंगों का कथासाहिल्य तैयार किया गया है और अंगों के नष्ट हो जाने के वाद भी कथासाहिल्य वढता रहा है यहां तक कि वह वीरनिर्वाण के दोहज़ारवर्ष वाद तक तैयार होता रहा है।

कयासाहित्य के रचने में और वढ़ाने में कैसी कैसी सामग्री छी गई है, उसके हम चार भाग कर सकते हैं।

१—म० महाबीर और उनके समकालीन तथा उनके पींछे होनेबाले अनेक व्यक्तियों के चित्र। मूलप्रथमानुयोग का वर्णनीय विषय यही है। २-मृलप्रथमानुयोग के समान अनेक कल्पित चरित्र । जैसे चौबीस तीर्थंकर, वारह चक्रवर्ती, ,नव वासुदेव, नव प्रतिवासुदेव आदि के चरित्र । ये चरित्र गण्डिकानुयोग में आते हैं ।

३ धर्म का महत्व वतलाने के लिये या अनुकरण करने की शिक्षा देने के लिये अनेक कल्पित कहानियाँ। जैसे णायधम्म-कहा में राहिणी आदि की कथाए अथवा विपाकसूत्र की कथाए।

४ लोक में प्रचलित कथाओं को अथवा दूसरे सम्प्रदाय की कथाओं को अपनाकर उन्हें अपने ढाचे में ढालकर परिवर्तित की गई कथाए। जैसे रामायण, महाभारत की कथाएं, पद्मपुराण, हे हिरवशपुराण आदि में परिवर्तित करके अपनालीगई हैं। विष्णु-कुमार मुनि की कथा भी इसी तरह की कथा है। अनेक ऐतिहासिक पात्रों के चरित्र भी परिवर्तित करके अपना लिये गये है।

इन चार श्रीणयों में से पहिली श्रेणी ही ऐसी है जो कुछ ऐतिहासिक महत्व रखती है। वाकी तीन श्रीणयां ऐतिहासिक दृष्टिसे सल्प्से कोसों दूर हैं। हा, वे धार्मिक दृष्टि से अवस्य सत्यके पास हो सकती हैं। फिर भी, हमें यह मूल न जाना चाहिये कि हमारा समस्त कथासाहित्य ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं लिखा गया है। उस की जितनी उपयोगिता, है वह धार्मिक दृष्टिसे ही है।

अपने कथासाहित्य का इस प्रकार श्रेणीविमाग एक श्रद्धालु भक्त क हृदय को अवश्य आघात पहुचायेगा, क्योंकि श्रद्धालु हृदय हर एक छोटी से छोटी और अस्वामाविक कथा को ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य, सर्वज्ञकथित समझता है। और खास कर एक संप्र- दाय भक्त व्यक्ति यह बात सुनने की तैयार नहीं होता कि उनाग कथासाहित्य दूसरी के कथासाहित्य के आबार से तबार टुआई।

परन्तु जैन कथासाहित्य के निरीक्षण से साफ भाउन होना है कि इसका बहुमाग कल्पित, तथा दूसरों की कथाओं को टेकर तथार हुआ है।

पान्तु पुराणों में 'गउमचरिय' मत्र से अधिक पुराना है। उसींके आधार पर सस्कृत पद्मपुराण बना है जो कि पड़न-चरिय के छायांके समान है। जैन मेस्कृतपुराणों में यह सब से पुराना है। इनके पटने से साफ माइम होता है कि ये पुराण रामायण के आधार पर बनाये गये हैं और रामायण की कथा-वस्तुको छेकर उसे जैनधर्म के अनुकृष्ट बेज्ञानिक या प्राकृतिक रूप दिया गया है।

द्वितीय उद्देश में राजा श्रीणक विन्तार (१) करते हैं— 'छौकिक शास्त्रों में यह सुनते हैं कि रावण वग़ैरह राक्षस

<sup>(</sup>१) मुख्यति लीयसत्य रावणपशुहाय रक्खना सब्ब । वसलीहियनसाई -भाराण पाण क्याहारा । १०० । किर रावणस्य भागा महावली नाम उभ्यय- क्याहारा । १०० । किर रावणस्य भागा महावली नाम उभ्यय- क्याहारा । उम्मास विनयमओ सेजाल निरन्तर सुयह । १०८ । जह वि य गएस अन पेलिड्जह गरुय पव्यय ममेसु तिल्घडेसु य रुक्ता पृश्चिनते सुयतस्य । ०९ । पहु पडहनूरसह न सुणह सो सम्मुह पि वज्जन । न य उद्देश महप्पा सेज्जाए अपुष्ण कालिह । ११० । अह उद्विधी विसतो असण्य महाघोर परिगयसर्रारी । पुरओ हवेज जो सो जुजरमिहसाइको गिलह १११ । काजण उदर भरण सरमाणुस कुजराह वहुएस । पुणरिव सेज्जाहरी मयरहिओ सुयह छम्मास ११२ । अन्तिप एव सुव्वह जह इदो रावणेण सगामे । जिणिकण नियलबद्धी लका नयरी समाणीओ । ११३ ।

थे, और वे रक्त मास, पीप वगैरह का भोजन करते थे। रावण का भाई कुम्भकर्ण छ महीने तक निरन्तर सोता या, मले ही हाथियों से उसका मर्दन कराओ या तेल के घडों से उसके कान भर दो। सामने वजते हुए वाजों को भी वह नहीं सुनता था, न छ. महीने के पहिले उसकी नींद टूटती थी। उठ करके भूखसे व्याकुल हो कर साम्हने आये हुए हाथी भैंसे आदि को निगल जाता था। इस प्रकार देव, मनुष्य, हाथी आदि को खाकर वह फिर छ: महीने के छिये सो जाता था। और भी सुनते है कि रावण ने इन्द्रको वेडियों से जकड़ा था और छका नगरी में छे आया था। परन्तु ं जो इन्द्र जम्बृद्धीपको भी उठा सकता है, उस इन्द्रको इस तीन ळोक में कौन जीत सकता है, जिसके पास ऐरावत सरीखा गजेन्द्र है, कभी व्यर्थ न जाने वाला जिस का वज्र है, जिसके चिन्तनमात्र से दूसरा भरम हो सकता है ? यह तो ऐसी ही वात है जैसे कोई कहे कि--मृगने रार को मारडाला, कुत्तेने हाथी को परास्त कर दिया ! कवियों ने यह सब औंधी रामायण रचदा है। यह सब मिथ्या है, युक्ति से विरुद्ध है। पडित छोग कभी इस पर विश्वास न । गखते ।

वं। जिल्डिण समत्थो इद समुराष्ट्ररे वि तेलोके । जो सागरपेरन्त जम्बूटीव समुद्धरइ । ११४ । एरावणो गइदो जस्स य वन्ज अमोहपहरत्थ । तस्स किर विंतिएण वि अन्नो वि भवेन्ज मिसरासी । ११५ । सीही मयेण निहओ साणण य कुजरी जहा मग्गो । तह विवरीय पयत्थ कई हि रामायण रहय । १६६ । अलियपि सन्वमेय उववित विरुद्ध पन्चय ग्रेणेहि । न य सद्दिन्त पुरिसा हवित जे पिड्या लोए । १९७ ।

दूसरे दिन राजाने गौतम गणधर से पूछा (१)

"हे महायश! कुशास्त्रवादियोंने वहुत उल्टी वार्ते फैला स्वर्धी हैं; में उनको साफ सुनना चाहता हू। हे महायश! यदि रावण या और इन्द्रके समान शक्तिशाली था तो वानर पशुओंने उसे युद्ध में कैसे जीतिल्या? रामने सोने का मृग जंगल में मार डाला, सुर्पाव की सुतारा के ल्यि लिप कर वाली को मारा! स्वर्ध में जाकर युद्ध में देवन्द्रको जीतकर उसे वेडियों से जकड कर कैद खोने में रक्खा! सब पुरुपार्थ और शास्त्रों में कुशल वुस्मकर्ण छ महीने सोता था! वन्दरोंन समुद्र में पुल कैसे वॉधा? भग्वन् कृपाकर असली वात वताइये जो शिक्स हो। मनव्हपी प्रकाश से मेरे संदेहक्सी अन्वकार की नष्ट कीजिय!"

तव गणधरने कहा 'रावण राक्षस (२) नहीं था, न वह मास खाता था। ये सब वातें मिध्या हैं, जो कि मूर्ख कुछ वि कहते हैं।

<sup>(</sup>१) पडमचरिय मह यस अहय इच्छामि परिपुड सोउ । उप्पाइया पिनिडी कुसत्यवादांहि विवरीया । ३-८ । जह रावणो महायस निसायरे हर वरो व्य अइचरिओ । कह सो परिहूजा न्चिय वाणर तिरियेहि रणमण्डे । ९ । रामेण क्णादेही सरेण मि नो मजो अरण्णम्म । सुगीवस्तार यं छिदंण विवाइओ । बाली । १० । गन्न्ण देवनिलय सुरबह जिणिज्य समरमञ्ज्ञान्म दर्मित्य निलयरद्वी पवेनिओ चार गेहन्मि । ११ । सन्तर्य सत्यन्त्रसली छन्मास १इय कुम्मक्रण्णावि कह वाणरेहि वडो सेउचिय सायखरान्म । १२ । भयवं कुणह पसाय कहेह तन्वत्य हंउसञ्च । सदेहच्चयार नाणुक्जोएण नासेह '१३।

<sup>(</sup>२) नय रक्ता पि मण्णइ दसापणां णे र आनिसाहारो । अिय ति सञ्चमय भणति ज रुकश्णो मूढा । २-१५ ।

ठीक ऐसा ही वर्णन रविषेण कृत पद्मारुराण में (१) है जिसके श्लोक पउमचरिय की छाया कहे जा सकते हैं।

दोनों प्रथों के इस कथन से यह बात साफ माछ्म होती है कि जब यह कथा जैनशास्त्रों में आई होगी उसके पहिले अन्य लोगों में वह रामकथा प्रचलित थी जो कि आजकल रामायण में पाई जाती है। परन्तु जैनाचार्यों को वह कथा युक्तियुक्त नहीं माछ्म हुई, इसालिये उनने यह कथा बदलकर जैन सॉचेमे दली हुई रामकथा बनाई।

ज्यों ज्यों मनुष्य का विकास होता जाता है स्यों स्यों ्क्यासिहत्य का भी होता जाता है। आज का युग भूत, पिशाच आदि की अटौलिक घटनाओं पर विश्वास नहीं करता, इसल्येय आजकल ऐसी कहानियाँ भी नहीं टिखी जाती हैं। कथाए लोब रुचि और लोब विश्वासके अनुसार टिखी जाती हैं। देशानिक युगके समान कथाए भी वैज्ञानिक होती जाती है।

प्रकृति के रहस्य का ज्ञान, विज्ञान है। साधारण मनुष्य जिन घटनाओं को अद्भुत समझता है, वैज्ञानिक उसके कार्य-कारण सम्बन्ध का पता लगावर उसं एक नियम के अन्तर्गत सिद्ध करता है। यहां नियमज्ञान, विज्ञान है। इसी विज्ञान के सहारे कथाओं का भी विकास हुआ है।

<sup>(</sup>१) विस्तारभय से पद्मपुराण के श्लोक उद्दश्त नहीं किये जाते । विशेष जिज्ञामुकों को द्वितीय पर्व के २३० वें श्लोक से २४८ तक, और तृतीय पर्व के १७ वें श्लोक से २७ वें तक देखना चाहिये।

एक युग वह था जब लोग अपने पूर्वजों को देव-देखों के समान महान समझते थे। उनमें अनेक अद्मुत शक्तियों मानते थे और व्यक्तिविशेष का ऐसा अद्मुत चित्रण करते थे जिसे कि विचारशक्ति सहन नहीं कर सक्ती। उस युग का मनुष्य हाथियों को खा जाता था नाक की खास से पहाडों को उडा देता था, उसके दस दस मुख और सैकड़ों तक हाथ होने थे। यह विलक्षण अवैज्ञानिक युग था।

दूसरे युग में हम कुछ विज्ञानके दर्शन पाते हैं । इस युग मे अनेक विचित्र घटनाए असम्भव कहकर दूर कर दी जाती है। कुछ सुसस्कृत कर दी जाती हैं, कुछ एक नियम के आधीन कर दी जाती हैं। जैसे कुम्भकर्ण हाथियों को खा जाता था, छ: महींने तक सोता था, ये वाते असम्भव कहकर उडादी गई है। हनुमान वगैरह बदर थ, यह सब ठीक नहीं, वे वानरवशी राजा थे, उन की ध्वजामें वानर का चिह्न था, राक्षस भी मनुष्यों के एक वश का नाम था, ऋक्ष आदि भी ध्वजाचिह्यों के कारण कहळाते थे। रावण के दस सिर नहीं थे, किन्तु वह एक हार पहिनता था जिस में उसके सिर का प्रतिविम्व पडता था—इससे वह दशमुख कह-छाने छगा । यह सब घटनाओं का सुसस्कार था । राक्षस **छो**ग विशालकाय थे, यह ठीक है परन्तु अकेले राक्षस ही विशालकाय न थे किन्तु उस युगके सव मनुष्य विशालकाय थे, राम और सीता भी विशालकाय थे । अन्य था छोटीसी सीता को रावण क्यों चुराता 2 सीता का शरीर इतना बड़ा अवस्य होना चाहिये जिससे रावण पत्नी वनाने के लिये चुरासके। इस प्रकार कुछ घटनाएं नियमा-

## क्रतज्ञानके भेद

धीन करदीं गई । जैनियों में जो उत्सिर्पणी-अवसर्पणी-काल की कल्पना की गई है उसका मूल, कथासाहित्य के इसी वैज्ञानिक सुधार में है। प्रथम युगमें मनुष्य और देव बहुत पास पास हैं। सुधार में है। प्रथम युगमें मनुष्य और देव बहुत पास पास हैं। इनमें परस्पर सम्बन्ध होता है, एक दूसरे पर विजय भी प्राप्त करते हैं। द्वितीय युगमे देवों का तथान तो वैसाही अद्भुत बना रहता है, हैं। द्वितीय युगमें देवों का तथान तो वैसाही अद्भुत बना रहता है, परन्तु मनुष्यों का स्थान छोटा हो जाता है। विद्याधर-मनुष्यों में परन्तु मनुष्यों का स्थान छोटा हो जाता है। विद्याधर-मनुष्यों में देवों के समान कुछ अद्भुतताएँ रह जाती हैं, परन्तु देवों से देवों के समान कुछ अद्भुतताएँ रह जाती हैं, परन्तु देवों से बहुत कम। शरीर आदि में सब मनुष्य प्रायः समान होते हैं। बल्लान होने से कोई मनुष्य पहाड जैसा नहीं माना जाता।

तीसरे युगमे मनुष्य तो विलकुल मनुष्य हो जाता है, परन्तु प्रेमवश, भक्तिवश, कृपावश देव उसे सहायता पहुचाते हैं।

चौथे युगमे देवो का सम्बन्ध टूट जाता है। प्रकृति के साधारण नियमानुसार सब कार्य होने लगते हैं। यह आधुनिक युग है।

कथासाहित्य के इन चार युगो मे जैन पुराणो का युग दूसरा है । उनमे प्रथम युगकी कथाए भी दूसरे युगके अनुरूप चित्रित की गई हैं । यह कोई इतिहास नहीं है, किन्तु प्रथम युग की कथाओं का अधिवैज्ञानिक संस्करण है । यही कारण है कि प्रथम युग की कथाओं से द्वितीय युगकी कथाए कुछ विश्वसनीय

माञ्चम होती है।

द्वितीय युगके संस्करण में जैनियोंने कथाको जो जैनीरूप
द्वितीय युगके संस्करण में जैनियोंने कथाको जो जैनीरूप
दिया है, उसमें कथाको रूपान्तरित तो किया ही है—जैसे,
दिया है, उसमें कथाको रूपान्तरित तो किया ही है
कैलाश उठाने की घटना जो कि शिवके साथ सम्बन्ध रखती है

उसे एक जैनमुनि के साथ छगा दिया है, आदि; साथ ही निष्कप निकालते समय और भी अधिक कमाल किया है। घटनाको र्ज्यो की सों रखकर के भी निष्कर्ष निकालने में जमीन-आसमान का अतर आगया है । रामादण के अनुसार रावण अधर्मी या, क्योंकि वह यज्ञों का नारा करता था, जत्रकि जैनपुराणों के अनुसार रावण धर्मात्मा था क्योंकि वह यज्ञोंका नारा करता था । वैदिक विद्वान और जैन विद्वानों के इस दृष्टिभेदने राक्षसवंशको महान् गैरिव दे दिया है । रावण तो परस्त्रीहरण के पाप से मारागया और नरक गया; किन्तु कुम्भकर्ण इन्द्रजित् आदि युद्ध में पकड़े गये और जैनदीक्षा छेकर मोक्ष गये । अहिंसा का अधिक महत्व होने से जैनपुराणों के युद्ध में खून कम वहाया जाता है। छड़ाई का अन्त कैद करने से, छल्ह से, या कामदेव के दीचमें आजाने से हो जाता है। जैसा कि हनुमान् और छत्रातुंदर्शके युद्ध में होता है । मतल्ब यह है कि जैन विद्वानीन प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रचलित क्याओं का जैनस्वरण कर डाला है. जिससे वे जैनश्रोताओं के ल्यि हितकर उपदेश देनेवाली हो गई हैं।

प्राचीन कथाओं को अपनाकर जैनरूप देने से कभी कभी वड़ी हारयारपद घटना हो गई है। एक ही वैदिक कथा जब दो छुदे छुद जैन दिद्वानों के हाथ में पड़ी है, तब उसका संस्कार विख्तुल जुदा हो गया है। उदाहरणार्थ इसी रामकशाको देखिये। पटनचीरय में रामाण्य के कथानक पर जिस प्रकार जैनीरूप चढ़ादा गया है, उत्तरपुराण में उससे विल्कुल जुदे टंगपर चटाया है। रामादण और एक्सचरित की कथा तो प्रसिद्ध ही है, यहा उत्तरपुराण की कथा में पद्मचरित्र की कथा से क्या विशेषता और भिन्नता है यहीं बात वताई जाती है।

"दशरथ बनारस के राजा थे, राम छक्ष्मण का जन्म वहीं हुआ था। भरत, शत्रुप्तका जन्म अयोध्या में ही हुआ था ह्यसमण बनारस में ही रहते थे। जनक को यज्ञ करना था इसिटिये मंत्री की सलाह से उनने राम के साथ सीता की शादी करदी, जिससे यज्ञमें उनसे मदद मिले । धनुष चढाने आदि की घटना नहीं है । सीता रावण की पुत्री थी, ज्योति-विंदोने रावण के जीवन के छिये खतरनाक बताया इसछिये पिटारी में रखकर वह जनक के राज्य में छोड दी गई। जनक ने उसे पुत्री के समान पाला। राम को बनवास नहीं दिया गया। कलहप्रिय नारदने रावण से सीता के सीन्दर्भ की प्रशासा की । रावणने सूर्प-णखा को भेजा। उसने बृद्धा का रूप बनाकर अच्छी तरह दृती-कर्म किया किन्तु असफल रही। तब रावण मारीच को साथ छेकर सीताहरण के छिये आया। राम सीता के साथ चित्रकूटमें वनऋडा के लिये आये थे । मारीच हरिण बना । रामने उसका पीछा किया । इधर रावणने राम का रूप बनाकर मीता को हर हिया। उधर अदी भ्या में दशरथ की स्वप्त आया कि राहु रेहिणी की चुरा छे गया है। इससे उनने अनुमान विया कि रावण सीता की चुरा कर ले गया है। रामचन्द्र की पता नहीं या कि सीता की कौन ले गया, परन्तु टशर्यने अयोध्या से खनर भेजी । रावण पर चढाई करने का उपाय सोचा जाने लगा । [ ५ द्मपुराण के अनुसार वन-वारा होने के समय दशरथने जैनदीक्षा छेटी थी ) इसी समय सुत्रीव और हनुमान आये । मुर्त्राव बोला — बारिने सुते निकाल दिया है (पद्मपुराण के अनुनार वाटि का रावण ने विरोध । हुआ था; उसने सुप्रीय को राज्य देवर दीक्षा देखी थी। रादण की उसने कैनान के नीचे दबाकर राजा दिया या जिससे वह सवण कहलाया ) एक मुनिने कहा है कि आपमे नेरा कान चंद्रेगा इस ल्विय आपके पास आया हू। गमने अध्यासन दिया और इनुमान को दृत बनाकर छका भेजा। मांता यो देखवार मदोदरी के मनने सन्तान-वान्सत्त्व जात्रत हुआ, उसके मननों से दूध इसने छन ( जबाकि पद्मपुराण में मन्दोदरी, सीता को रावण की पत्नी बनने के स्थि सनझाती है ) इनुमान समाचार छेकर छोटा । ८ तुम्पन फिर दूत बनावर भेजा गया। इसी सन्य वालिने संदेश भेजा कि सुत्रीव और हनुमान का आप न्याग कर दीजिये और नुसे दृत वनाइये । परन्तु अंगदने सलाह दी कि पहिले वालि का ही नारा करना चाहिये, नहीं तो पींडे यह विपक्ष में भिल्न जायगा। राभने बहाना निकालकर बालि से युद्ध ठान दिया। सद्भण के हाथ से वालि नारा गया । पद्मपुराणके अनुसार वालि केवल्कानी हुए थे। उनके आगे भक्तिपूर्ण नृत्य करने से रावण पर नागेन्द्र प्रसन्न हुआ थ और राक्ति दी थी, जो राक्ति पीछे छक्षण को मारी गई। रात्रण को शीप्रही युद्ध में बुळाने के लिये हतुनान ने वन जलाया राक्षसों को नारा । राक्षसियां नतुष्यों की खोपड़िया पहिने थीं, और खुन पीतीं थीं । 🕯 पद्मपुराण के अनुसार राक्षकवंश परम-धर्नात्मा जैनवंश था । युद्ध में छद्भण को शक्ति नहीं छर्ग । गत्रण ञो जीतकर अयोध्या का राज्य भरत को दिया गया । राम वनारस

में रहे | पद्मपुराण के अनुसार राम अयोध्या में रहे, भरत ने तुरंत दीक्षा छेछी | छत्रकुश वगैरह का ज़िकर भी उत्तर पुराण में नहीं है | छक्षमण की अचानक मृत्यु नहीं हुई, किन्तु रे।गसे मरे | राम-चन्द्रने तुरन्त संस्कार कर दिया, पद्मपुराण के अनुसार छः महीने तक पागछ के समान नहीं घूमते रहे |

दो जैनाचार्य एक ही कथा को कितने निचित्र ढंगसे चित्रित करते हैं इसका यह अच्छा से अच्छा नमूना है। इससे हमारे कथा-साहित्य का रहस्येद्घाटन हो जाता है। जो छोग यह समझते हैं कि हमारे आचार्य महात्मा महावीर के कथन को ही ज्यों का त्यों छिखते हैं, ने नयी कल्पना नहीं करते, उनको उपर्युक्त कथा पर निचार करना चाहिये। और जब 'आचार्य नयी कल्पना करते हैं' यह सिद्ध हो जाय तब आचार्यों की प्रत्येक बात को महात्मा महावीर की बाणी न समझना चाहिये।

उत्तर पुराण की कथा पर बौद्धरामायण का प्रभाव स्पष्ट ही माद्धम होता है। हिन्दू और जैनग्रंथों में अयोध्या को जितना महत्व प्राप्त है उतना महत्व बौद्धसाहित्य में बनारस को प्राप्त है। इसिन्निय बौद्धसाहित्य में बनारस है। उत्तरपुराणकार ने वैदिक रामायणकी अपेक्षा बौद्ध रामायण को अधिक अपनाया है। कथा-साहित्य के इस भेद से हम दो में से किसी भी आचार्य को दोष नहीं दे सकते। इसमें उन आचार्यों का दोष नहीं किन्तु उन छोगों का दोष है जो प्रथमानुयोग को इतिहास समझते हैं। आचार्यों ने धर्म-शिक्षा के लिये कान्य रचना की। उनकी रचना

की जीई इतिहास समझ कर बैठ जाय या घोखा खाय तो बेचा। आचार्य क्या करे ? किन तो कान्य का निधाता होता है, उसे मन-भानी सृष्टि करने का अधिकार है । जो उसके इस अधिकार के। नहीं समग्रते और टोक पीटकर उसे इतिहास-निर्माता की कठेर मुसीपर निटाते हैं, वे किमेंसे कुछ काम नहीं के सकते; वे अप्टी तरह बोखा खाते हैं।

ये किन ज्ञानार इतिहास की कितनी अबहेटना करते हैं, इस पर अगर विस्तार से टिएा जाय तो एक पोधा दन जायन सब सम्प्रदायों के कथा-साहिस की अगर आठोचना की जाय तो यह वाये भी एक समर्थ निहान की आजीवन तपस्या मॉगता हैं। यहा न तो इतना समय है, न इतना स्थान। यहां तो सिर्फ़ दिशा-निर्देश निला गया है। स्पष्टता के टिपे एक उदाहरण और दिया जाना है। किया है अयीत चाणिक्य के साथ उस मुनि संव को जला डोले है। तब सब के सब मुनि आठ कर्नी को नाश कर मुक्त (१) हुए हैं।

किन मेहाशय आखिर किन हैं; वे इतिहासें की जरां भी प्रवीह नहीं करते। वे इस बात की भूल जाते हैं कि जम्बूस्वामीं के बाद किसी भी व्यक्ति की यहा केवल्झान नहीं हुआ और चाणिक्य का समय जम्बूस्वामी के सी वर्ष बाद है, तब ये ५०० मुक्तिगामी कहा से आ गये हैं महावीर के पीछे सिर्फ तीन ही केवली हुए हैं, सो भी ६२ वर्ष के भीतर किरा करीब पौने दो सी वर्ष बाद इकदम इतने केवलियों का वर्णन करना किन-कल्पना नहीं तो क्या है है

यह तो एक नर्मूना है परन्तु हमारा कथा—साहित्य, ही नहीं किन्तु सभी सम्प्रदायों का कथां—साहित्य, ऐसी घढ़नाओं से भरा पड़ा है।

बात यह है कि छेखक का कोई छहें य होता है। कथा तो उसका सहारा मात्र है। जब छेखक अपने धर्म की सार्वधर्म सिद्ध करना चाहता है, तब वह सभी धर्मोंके पात्रों को अपने धर्म में चित्रित करता है। जब वह अपने धर्म और सम्प्रदायको प्राचीन सिद्ध करना चाहता है, तब वह प्रायः सभी अन्य सम्प्रदायों के सस्थापकों और संचालकों को आधुनिक और अपने धर्म से श्रष्ट

<sup>(</sup>१) पापी सुबुन्धु नामा च मत्री मिष्यालदूषित । समीपे तन्सुनीन्द्राणां कारीषामि कुषीर्ददौ । ७३ । ४१ । तंदा ते सुनयो भीरा शुक्लध्यानेन सस्थिता हात्व कर्माणि नि शेषं प्राप्ता सिद्धिं जगदिता । ७३-४२ ।

चित्रित करता है। अगर वह शृद्धों को समानाधिकार देना चाहता है तब वह ऐसी कथाएं बनाता है जिनमें शृद्धोंने तप किया है, धर्म का पाछन किया है, स्वर्ग मोक्ष पाया है। किव का यह आशय ही कथा का प्राण होता है। जो छोग कथा को इतिहास मानते हैं, वे किव के आशय की अवहेटना करते हैं और सखसे वंचित रहते हैं। यह याद रखना चाहिये कि इतिहास आदर्श नहीं होता, किन्तु कथा आदर्श का प्रदर्शन करने के छिये बनाई जाती है। इसी क्षेत्र में उसकी उपयोगिता है और इसी दृष्टि से वह सत्य या असल होती है।

मेरे इस वक्तव्य का समर्थन भावदेव कृत पार्श्वनाथ चरित के निम्न लिखित वक्तव्य [१] से भी होता है।

"उदाहरण दो तरह के हैं, चिरत और किल्पत । जिस प्रकार भातके लिये ईंघन की आवश्यकता है उसी प्रकार अर्थ की सिद्धि के लिये अर्थात् दूसरे की समझाने के लिये ये उदाहरण हैं । अयवा काल अनादि है, जीवों के कर्भ भी विचित्र हैं, इसलि ऐसी कीनसी घटना है जो इस संसार में संभव न हो।"

उत्पर के वक्तव्य से कथानकों का एतिहासिक मूल्य अब्ह तरह से समझा जा सकता है ।

अथवातंम्-

अनादि निधने काल जीवानां नि॰कर्मणो ' संघान ाह तन्त्रास्ति संसारे यन्त्र समवेत् १८।

<sup>(</sup>१) चरित कल्पितं चापि द्विघोदाइरणं भतम् । परिसन् साध्यमानार्थस्योदनस्य यथेन्धनम् ।१७।

समन्तमद्रस्रिने भी प्रयमानुयोग को अर्थाख्यान [१ कहा है। अर्थाख्यान अर्थात् अर्थ का आख्यान। इससे भो माछ्य होता है कि प्रयमानुयोग धर्न के अर्थ का ब्याख्यान है न कि इतिहास।

धनिकयाओं में जो थोड़ी बड़त ऐति डासिक सामग्री मिलती है उसकी निकालने के लिये कठोर परीक्षा की आवश्यकता है। सुवर्ग में अगर थोड़ा भी मैळ हो तो उसे धनकते अंगारमें डालने की ज़हरत होती है। करड़े में अगर थोड़ासा भी मैल हो तो उसे पछाड़ पछाड़ कर ठिकाने लाना पड़ता है। ऐसी हालन में भोले आदमी तो सुनार और धोबी को निर्दय ही कहेगे परन्तु जान-कार उन्हें चतुर तथा विनेकों कहेंगे।

जत्र शास्त्रों की आछोचना की जाती है तम भी इसी तरह विनेक्षपूर्ण कड़ेरता से काम छेना पड़ता है। मोछे भाई उस समा-छोचक को छन्नन, निर्देश, धीम्ब्रष्ट आदि समग्नते हैं, गरन्तु जान कार उसके मूल्य की जानने है, और जानने हें कि सत्य की प्राप्ति के छिने ऐसा करना अनिवार्य है। कथासाहित्य की परीक्षा किस ढंगसे करना चाहिये, और उसके ऐति शासिक सन्यःसभ्य को कैसे समज्ञना चाहिये, इस विषय की कुछ सूचनाएं यहा उदाहरण-पूर्वक छिखी जाती हैं।

परीक्षा का ढंग — प्रयमानुयोग इतिहास नहीं है, फिर भी उसमें इतिहास की सामग्रो कभी कभी भिछ जाती है। उस

<sup>(</sup>३) प्रथमात्तयोगमर्थाल्यान चरित पुराणमपि पुण्य । बोधिसमाभिनियान बोधित बीयः समीचीनः ॥ । ४३। रतकरण्ड० ।

सामग्री को खोजने के लिये पूर्ण निष्पक्षता की ज़रूरत होती है। साथ ही कठोर परीक्षण करना पड़ता है।

वचनं की सत्यता को जॉच करने के छिये यह देखना पड़ता है कि वह आप्त का वचन है या नहीं ? असस्यता के दो कारण हैं, अज्ञान और कवाय। जिसमें ये दो कारण न हो, वर्ड आप्त कहलाता है। यह आवस्यक नहीं है कि उसमें अज्ञान और कषाय को पूर्ण अमात्र हो । सिर्फ़ इतना देखना चाहिथे कि जो बार्त वह केंहें रहा हैं, उस विषय में वह अज्ञानी या कषायी तो नहीं है यदि दो में से एक भी कारण वहा सिद्ध हो जाय तो उस कयाँ को इतिहास नहीं कह सकते । जैसे समन्तभद के त्रिपय मे यह प्रसिद्ध है कि वे आगामी उत्सिपिणी कालमें तीर्थेकर [१] होंगे । जिसने यह बात कही है उस में अज्ञान दोप है। क्योंकि कौन मेनुष्य मरने के बाद क्या होगा, इस विषय का वक्तव्य ऐतिहासिक जगत में प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त और भी इसमें वाचाएं है। जैनेश स्त्रों के अनुसार समन्तमद्र के वाद ऐसा एक भी आचार्य नहीं हुँ औं, जिस की परछोक आदि का प्रत्यक्ष ज्ञान हो । तत्र इस वातं को कौन कह सकता है ? इससे यह काविकलाना ही सिद्ध हुई। हां, इससे समन्तभद्र का [8] न्यक्तित्व बहुत महाने था, यह बात अवस्य सावित होती है। यहा

<sup>(</sup>१) उक्तं च समतमदेषे!-मिप्पिकाले आगामिनि मिनिष्यवर्धिकापरमदेनेन —यद प्राप्तदर्शका।

<sup>(</sup>२) श्रीम्टसवन्योनन्दुर्मारते मावितीयष्टत । ' देशे समन्तमदारो मुनिजीयासदादिकः ॥—विकान्तेकारव

वक्ता की अज्ञानता स्पष्ट है, इसिलेय आगामी तीर्थंकर होने की बात असल्य है।

कपायजन्य असल्य उदाहरण दिगम्बर और श्वेताम्बर आदि सम्प्रदायों के उत्पन्न होने की कथाएं हैं; क्योंकि इन कथाओं के बनाने वाळे सम्प्रदायिक दोष से दृषित हैं, इसळिये एक दूसरे की नीचा दिखाने के लिये ये कथाएं गढ़ीगई हैं। कहा जा सकता है कि कथाकार तो मुनि या महान्रती थे इसळिये वे मिथ्या कल्पना कैसे कर सकते हैं ? इसके उत्तर में निम्न लिखित बातें कही जा सकती हैं।

वे वीतराग थे, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। प्रमाणके आधार पर जो कुछ कहा जा सकता है, वह इतना ही कि में मुनिवेषमें रहते थे और विद्वान् थे। परन्तु जैनशास्त्रों के अनुसार शुक्रलेश्या वाला पूर्वपाठी मुनि भी द्रव्यलिंगी—मिध्यादृष्टि हो सकता है, इसलिंगे विद्वत्ता और मुनिवेष सत्यवादिता से अविनाभाव सम्बन्ध नहीं रखते।

दूसरी बात यह कि महान्रती होने से कोई व्यवहार में असल नहीं बोळ सकता, परन्तु धर्मरक्षा धर्म--प्रभावनाके ळिये महान्रती भी असल्य बोळ जाते हैं, इसके उदाहरण प्रथमानुयोग में भी बहुत मिळते हैं। व्यवहार में जो असल्य बोला जाता है, उस का हिंसा और संक्रेश के साथ जितना निकट सम्बन्ध है, उतना धर्मप्रभावनाके ळिये बोले गये असल्य में नहीं समझा जाता। इस लिये संप्रदायिक मामलों में असल्य की बहुत अधिक सम्भावना है।

तीसरी बात यह कि जब दोनों संप्रदायके व्यक्ति विद्वान और मुनिविधी हों और परस्पर विरुद्ध लिखते हों तो नि:पक्ष परीक्षक दोनों में से एक की बात पर विश्वास नहीं रख सकता। उसके लिये दोनों समान हैं।

बुद्ध, विशिष्ट आदि की जो कथाएं जैनशास्त्रों में पाई जाती हैं, वे भी इसी साप्रदापिक पक्षपात का फल हैं, इसिलेंचे ऐति हासिक दृष्टि से उनका कुछ भी मृल्य नहीं हैं। कथाकारों में निंदा करने के भाव हैं, यह बात उन कथाओं को पढ़ने से स्पष्ट माल्म हें।ती है।

अस्वाभाविक होने से कथावस्तुकी कल्पितता सिद्ध हो जाती है। जैसे आचार्य कुन्दकुन्द का सदारीर विदेह जाना। मूर्चि में से दूघ की धारा छूटना, रत्नवर्धा, सुवर्णवंधी, केशरवर्धी आदि अतिशयोंके आधार पर रची गई कथाएं अप्रामाणिक हैं। हां, देव—दानवों का अर्थ मनुष्य विशेष करने से अगर कथा की संगति वैठती हो तो इस तरह वह कथावस्तु प्रामाणिक हो सकती है। परन्तु वास्तिविक घटना कारणवश रूपान्तिरित हुई है, इस वात के सूचक कारण अवस्य मिलना चाहिये।

घटनाओं की समता कयावस्तु को संदेहकोटि में डाल देती है। जैसे हरिभद्र के शिष्यों की कथा और अकलंक निःकलंक की कथा आपस में इतनी अधिक मिलती है कि यह कहना पड़ता है कि एकते दूसरे से नकल अवस्य की है, अयवा दोनों ने किसी तीसरे से नकल की है। अगर दूसरे और वाधक काएण मिल जाय ता सदेह निश्चय मे परिणत हो जाता है। जैसे अकलक की कथा में अकलंक निःकलक, मत्री के पुत्र बताये जाते हैं, जबिक राजवार्तिक में वे अपने को लघुह्न नृपति के पुत्र कहते हैं, अपने लिय प्राण-समर्पण करने पर भी वे नि.कलक का कही नाम भी नहीं लेते, इसके बाद तारादेवी के साथ शास्त्रार्थ से यह कथा इतिहास के बाहर चली जाती है और कई कारण इस कथा अप्रामाणिकता को निश्चित करते है।

कभी कभी उपदेश देने के लिये व्याख्याता कुछ कथाए कह जाता है, वहाँ यह देखना चाहिये कि वक्ता का मुख्य लक्ष्य क्या है <sup>2</sup> जैसे महात्मा बुद्ध बाह्य तप आदि की नि.सारता वतलाने के लिये कहते है कि मैंने गहिले जन्मोंमें सब प्रकार के वाह्य तप किये हैं आदि । यहाँ यह न समझना चाहिये कि म. बुद्धने सचमुच पहिले जन्मोंमें बाह्य तप किये है, इसलिये जिन जिन सम्प्रदाय के तप किये हैं, वे सम्प्रदाय पुराने हैं । इससे सिर्फ इतना ही सिद्ध होता है कि महात्मा बुद्धके समय वे सम्प्रदाय प्रचलित थे और उनकी बाह्य तपस्याओं को महात्मा बुद्ध ठीक नहीं समझते थे ।

कही कहीं आल्कारिक वर्णन कथाओं का रूप धारण कर टेते हैं। जैसे वैदिक पुराणों में एक कथा है कि अग्निने अपनी माता को पैदा किया। यह असमव वर्णन ऋग्वेद (१) के एक रूपक का रूपान्तर है। वैदिक शास्त्रोंके अनुसार यज्ञ के धुएँ से

<sup>(</sup>१) क इम वो निण्यता चिकेत वत्सो मातूर्जनयत स्वधामिः । वर्द्धाना गर्भो अपसामुपस्थान् महान् कविनिश्वराति स्वधावान् ।

ऋषेद अ० १ सू० ९५ स्रोक्र ४ ।

मेघ वनते हैं इसिलेये यह कहलाया कि अग्नि मेघों को पैदा करती है। परन्तु मेघमाला स्वय अग्नि को पैदा करती है, उससे विद्युत्त रूप अग्नि पैदा होती है। इस प्रकार अग्नि जिसको पैदा करती हैं, उससे पैदा भी होती है।

हाँ किसी को आलकारिक ठहराते समय बहुत साववानी की जरूरत है अन्यथा अलंकार का क्षेत्र इतना विशाल है कि उसमें वास्तविक इतिहास भी विलीन हो सकता है । जहाँ वास्तविक अर्थ न घट सकता हो वहाँ आलंकारिक अर्थ करना चाहिये।

जिस प्रकार हम कृतिम और अकृतिम बस्तुओं को देखते ही पिहेचान छेते हैं, उसी प्रकार कथाओं की भी पिहचान की जाती है। चरित्र छेखक की भावनाएँ चरित्रके ऊपर कुछ ऐसी छाप मार जानी है तथा घटनाक्रम कुछ ऐसा चढता है, जिससे उसकी कृतिमता माछम होने छगती है। उदाहरणार्थ कोई राजा रितक्म में अधिक छगा रहता है, इसिछ्ये कथाकार उसका नाम 'सुरत' रख देता है। इस प्रकार कथाकार अपने पात्रों के नाम उनके चरित्र के अनुसार रखता है, इससे उस कथा-वस्तुकी कल्पितता सिद्ध होती है। यद्यपि यह नियम नहीं है कि प्रस्क कल्पित कथा के नाम इसप्रकार गुणानुसार ही होते है, परन्तु जहाँ ऐसे नाम होते हैं, वहाँ पर कथानक प्राय कल्पित होते हैं। अपवाद नगण्य हैं।

इस विषय को और भी बढ़ाकर लिखा जा सकता है, परतु स्थानाभाव से बहुत संक्षेप में लिखा गया है। यद्यपि कथासाहित्य में इतिहास इस तरह मिल गया है कि उसका विश्लिषण करना किन अवश्य है; फिर भी निःपक्षता से जाँच की जाय तो माल्स हो जायगा कि श्रद्धालु लोग जिसे इतिहास समझते हैं, उसका ऐतिहासिक मूल्य आजकल के उपन्यासों से भी बहुत कम है। हाँ, वे धर्मशास्त्र अवश्य हैं। अनेक कथाकारों की प्रशंसा मुक्त-कंठ से करना पडती है।

अन्त में यह बात फिर कहना पडती है कि हमारा कथा-साहित्य आखिर धर्मशास्त्र है, और उसे धर्मशास्त्र की दृष्टि से ही देखना चाहिये। ऐतिहासिक दृष्टि से वह मछे ही सत्य, असत्य या अधिसल्य रहे, परन्तु इससे उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, अगर किसी कथा से असत्य उपदेश मिलता हो तो उसे असत्य कहना चृहिये। अन्यथा इतिहास की दृष्टि से असत्य होने पर भी वह सत्य है।

गणितानुयोग—यद्यपि यह प्रथमानुयोग का प्रकरण है, परन्तु जो वात प्रथमानुयोग के विषय में कही गई है वहीं गणि-तानुयोग के विषय में भी कहीं जा सकती है। इसल्यि उसका उल्लेख भी यहा अनुचित नहीं है। जिस प्रकार प्रथमानुयोग इतिहास नहीं, धर्मशास्त्र है, उसी प्रकार गणितानुयोग भूगोल नहीं, धर्मशास्त्र है।

धर्मशास्त्र का काम प्राणी को छुखी बनाने के लिये सदा-चारी बनाना है। सद्भाचार का फूल सुख है और दुराचार का फूल दु:ख है, इस बात को अच्छी तरह से समझाने के लिये जिस प्रकार कथाओं की आवश्यकता है, उसी प्रकार भूगोल अथवा विश्ववर्णन की भी आवश्यकता है। जो लोग ममंत्र है, उनको कथा-साहित्य और विश्ववर्णन की ज़रा भी ज़रूरत नहीं हैं, परन्तु जो लोग सदाचार के सहजानन्द को प्राप्त नहीं कर पाय, वे स्वर्ग का प्रलोमन और नरक का भय चाहते हैं और चाहते हैं सीताराम की विजय और रावण का सर्वनाश, ऐसे ही लोगों के लिये स्वर्णका मनोहर वर्णन करना पडता है, नरकों का बीमस्स और भयकर चित्रण करना पड़ता है, भोगभूमिके अनुपम दाम्पत्य सुखका दर्शन कराना पड़ता है।

धर्मशास्त्रकार कोई तीर्धकर या आचार्य इस वात की ज़रा भी पर्वाह नहीं करता कि मेरा भौगोलिक वर्णन सत्य है या असल, वह तो यह देखता है कि मेरे युगके मनुष्यों के लिये यह वर्णन विश्वसनीय है या नहीं ? यदि उसके युगमें वह विश्वसनीय है, और लोगों को सदाचारी वनानेके लिये वह उपयुक्त है तो उसका काम सिद्ध हो जाता है; वह असध्य होकरके भी सत्य है।

महात्मा महावीर के युगमें या उसके कुछ पछि जब भी जैन भूगोछ तैयार हुआ हो, उसका छक्ष्य यही था। इसके छिये उन्हें जो सामग्री मिर्छा, उसको कल्पनासे बढ़ाकर, सुन्दर बनाकर उनने जैनमूगोछ की इमारत तैयार कर दी। यह भौगोछिक वर्णन कर्मतत्त्वज्ञानरूपी देवताका मन्दिर है। यदि आज भौगोछिक वर्णनरूपी मन्दिर जीर्णशार्ण हो गया है, वर्तमान वातावरण में अगर उसका स्थिर रहना असम्भव हो गया है, तो कोई हानि नहीं है। हमें दूसरा मन्दिर बनाछेना चाहिये। कर्मतत्त्वज्ञानरूपी देवता की मूर्ति उस नये मंदिर में स्थापित करना चाहिये।

र्मशास्त्र मे जा मौगोलिक वर्णन है, उसका रेखाचित्र तो तर्कासिद्ध है, किन्तु उसमे जो रग भरा गया है, वह कल्पित है। तासरे अध्यायमें में आत्मा के अस्तित्व पर लिख चुका हूं। जब आत्मा कोई स्वतन्त्र द्रव्य तत्त्व—सिद्ध हो जाता है, तब उसका परलोक में जाना—इस शरीर को छोडकर दूसरे शरीर में प्रवेश करना—अनिवार्य है। वह शरीर या वह जगत वर्तमान शरीर से या वर्तमान जगत् से अच्छा है तो स्वर्ग और वुरा है तो नरक है। वस, भोगोलिक वर्णन का यह रेखाचित्र तर्कसिद्ध है। वाक़ी कल्पित है। जब इस, मौलिक अशको धक्का नहीं लगता—और वर्तमान जैनभुगोल मिध्या सिद्ध हो जाने पर भी अच्छे और बुरे परलोक का अभाव सिद्ध नहीं होता—तब जैनभुगोल से चिपके रहने की ही क्या आवश्यकता है ? उसके लिये किसी को विज्ञान की नयी नयी खोजों का बहिष्कार क्यों करना चाहिये ?

जिस प्रकार सत्य, असत्य अर्धसत्य कथाओं का उपयोग धार्मिक शिक्षा के काम में किया जाता है उसी प्रकार सत्य, असत्य अर्धसत्य भूगोल का उपयोग भी धर्मशास्त्र करता है। धर्मशास्त्र सभी शास्त्रों का उपयोग करता है। अगर कोई शास्त्र परिवर्तनीय है तो उसका परिवर्तन हो जाने पर उसके परिवर्तित रूप का धर्मशास्त्र उपयोग करने लगेगा। यह परिवर्तन उस शास्त्र का ही परिवर्तन है न कि धर्मशास्त्रा का।

छोगों की बड़ी भारी भूछ यह होती है कि धर्मशास्त्र जिन जिन शास्त्रोंका उपयोग करता है उन सब की भी वे धर्मशास्त्र समझने छगते हैं। एक प्रन्थकार सर्तात्व का और न्यायपक्ष का सत्फल वताने के लिये रामायण की कथा लिखता है और उसमें यह भी लिख जाता है कि अयोध्या वारह योजन लम्बों भी मानलों किसी जबर्दस्त प्रमाणसे वह सिद्ध हो जाय कि अयोध्या उस समय वारह योजन लम्बी नहीं थी, तो क्या इससे न्यायपक्ष की असफलता नष्ट ही गई १ धर्मशास्त्र के वर्णन धर्मशास्त्र रूपमें सत्य हैं अगर अन्य रूपमें असल हैं तो इससे धर्मशास्त्र असत्य नहीं हो जाता।

दो और दो चार होते है, इस विपय में कोई यह नहीं पूछता कि जैनधर्म के अनुसार दो और दो क्तिने होते हैं और वौद्धधर्म के अनुसार कितने होते हैं ? वात यह है कि गणित गणित है, इसिंख्ये वह जैनगणित आदि भेदों म विभक्त नहीं होता। जैन, वाद आदि धर्मशास्त्र के मेद हैं, और गणितशास्त्र धर्मशास्त्र से स्वतन्त्र शास्त्र है । इसिंख्ये धर्मशास्त्र के मेद गणितशास्त्र के साथ लगाना अनुचित है। जिस प्रकार गणितको हम जैन, वौद्ध आदि भेदोंवें विभक्त करना ठीक नहीं समझेंने, उसीप्रकार भूगोल, इतिहास आदिको भी इसप्रकार विभक्त न करना चाहिये। धर्मशास्त्राकी पूँछसे सभी शास्त्री को लटका देनेसे वेचारे धर्मशास्त्रकी तथा अन्य शास्त्रोंकी वडी दुर्दशा होजाती है । इससे धर्मशास्त्र प्तमी शास्त्रोंके विकासको रोकने छगता है: तथा दूसरे शास्त्र जब नई खोजोंके सामने नहीं टिकपाते तो धर्मशास्त्र को भी छे डूवते हैं। धर्मशास्त्रकी कैदसे सब शाबोंको मुक्त-करके तथा शास्त्रोंके सिरसे सन शास्त्रोंका वोझ हटादेने से हम सन शास्त्रोंसे पूरा लाभ उठा सकते हैं, तथा शास्त्रोंका विकास कर सकते हैं। इस विवेचनसे यह वात अच्छी तरह मालूम होजाती है कि. गणितानुयोग और प्रथमानुयोगका क्या स्थान है ?

## चृलिका ।

पूर्वसाहित्य का पाँचवाँ भेद चूलिका है। परिकर्ममृत्र पूर्वगत और प्रथमानुयोग में जो वात कहने से रहगई हैं उनका कथन चृतिया में (१) है। ग्रन्थमें जैसे परिशिष्ट भाग होता है, उसी प्रकार दृष्टिवाद में चूलिका ह। कहा जाता है कि चौदह पूर्वों में किंफ पहिले चार पूर्वों में ही चूलिका है। पहिले पूर्व की चार, दूसरे की वारह, तीसरे की आठ, चौंथे की दस चूलिकाएँ हैं। परिकर्म सृत्र और प्रथमानुयोग की भी चूलिकाएँ होगी परन्तु उनका पता नहीं है कि वे कितनी थीं।

े दिगम्बर प्रन्थों में किस पूर्वकी कितनी चूटिक ए हैं, इसका वर्णन नहीं हैं, परन्तु वहा चूटिकाके पाच भेद किये गये हैं.—

'जलगता—इसमें जल अग्निमें प्रवेश करने, स्तमन करने आदि का वर्णन है।

स्थलगता-इसमें शीघ्र चलना, मेरु आदि की चोटीपर पर्-चना आदि का वर्णन है।

मायागता--इन्द्रजाल आदिका वर्णन है। रूपगता--इसमें अनेक रूप वनाने का, चिन आदि वनाने ्का वर्णन है।

<sup>(</sup>१) दिष्टिवाए ज परिकम्म सुत्त पुट्यागृथींग न मनिय त न्ठार, निर्ध नरी ४० ।

<sup>(</sup>१) ता एव चूला आइइ पुव्वाह नउण्य चुङ उत्पृति महिता चनाति दुशस्स अङ चैव दस चैव चूलवृत्यूणि आइडाव चउण्ड् तेत्राम वृद्धिया नहित्र नदी अञ्चल दर्श

आकाश्वाता--इसमे आकाशग्मन आदि के मंत्रतंत्र है ।

इससे मालूम होता है कि उस जमाने में इस विषयका जो आश्चर्यजनक भौतिक विज्ञान प्राप्त था उसका विस्तृत वर्णन इन चूलिकाओं में था । माल्म होता है कि इन भौतिक विषयों का विशेष वर्णन मूल्प्रथ में उचित न माल्म हुआ, इसालिये परिशिष्ट बनाकर इनका वर्णन किया गया।

उस जमाने में धर्मविद्याको बहुत महत्व प्राप्त था। समाज के टिये आवश्यक और समाज में प्रचटित प्रत्येक विद्याकी पूर्ति करने का भार भी धर्भगुरुओं पर था। परन्तु यह सब कार्य कोरे धर्म के गीतों से नहीं हो सकता था। इसाटिये हम देखते हैं कि अ धर्मशाखों में प्रायः सभी शाखो का समावेश किया गया है। इस प्रकार धर्मशाख अन्य अनेक शाखों के अजायवधर बन गये है। उस जमाने पर विचार करते हुए यह बात न तो अनुचित है, न आश्चर्यजनक है।

हा, इतनी वात व्यान में ग्खना चाहिय कि धर्मशाक्षोंमें धार्मिक वातों का जितना महत्त्व है, उतना अन्य शाक्षों की वातों का नहीं है, धर्माचार्य धार्मिक विषयका वर्णन अनुभव से करते थे, परन्तु दूसरे विषयों का वर्णन तो उस ज़माने के अन्य विद्वानों के वक्तव्य के आधार पर किया है। यह तो सम्भव नहीं है कि उस ज़माने की सारी भौतिक विद्याओं का अनुभव स्वयं तीर्थकर करते हों। तीर्थकर तो धर्मतीर्थके अनुभवी थे, धर्मतीर्थ के संस्थापक थे। अन्य विषय तो उनके छिये भी परोक्षज्ञान से-सुनकर माष्ट्रम हुए थे। इसिछिये धार्भिक माम्छों में उनकी वाणी जितनी अभानत और पूर्ण थी उतनी भौतिक विषयों में कटापि नहीं थी। इसिटिये धर्मगास्त्र के भीतर आये हुए किसी भौतिक विषय में अगर आज कुछ निरुपयोगी माछ्म हो, असल्य माछ्म हो तो इससे धर्म-शास्त्र का महत्व कम नहीं होता। इसिटिये खींचतान कर निरुपयोगी को उपयोगी, असल्यको सत्य, अनुन्नत को उन्नत सिद्ध करने की जरा भी जरूरत नहीं है, और न धर्मशास्त्रों के भीतर आये हुए अन्य शास्त्रों को धर्मशास्त्र मानने की जरूरत है।

## अङ्गवाह्य

अङ्गगहा का स्वरूप बतलाया गया है। गणवरों के पाँछे होनेवाले आन्दार्यों की यह रचना है। यद्यपि महात्मा महावीर क पाँछे करीब दाई हजार वर्षमें जितना जैनधर्मसाहित्य तैयार हुआ है, वह सब अङ्गबाह्य साहित्य ही है, परन्तु आजकल अमुकं प्राचीन प्रथोंके लिये यह शब्द रूढ होगया है। अगप्रविष्टकी तरह अंग-बाह्य साहित्य नियत नहीं है इसीलिये उमास्वाति आदि आचार्य इसके नियत मेद नहीं कहते हैं। वे अगप्रविष्टके तो बाग्ह मेद बतलाते हैं, परन्तु अगबाह्यके विपयमें सिर्फ इतना ही कहते हैं कि वह अनेक (१) प्रकारका है। अकलक देव भी अगवाह्य के मेदों को नियत नहीं करते। वे भी 'आदि' शब्द से कहजाते हैं। परन्तु इसके बाद गोम्मटसारमें चौदह भेद मिलते हैं।

१—सामायिक-आत्मार्मे छीन होना, सामायिक है। इस शास्त्रमें सामायिक की विधि, समय आदिका वर्णन हे।

<sup>(</sup>१) श्रतं मितपूर्वद्वयनेक द्वादश मेद । १-५०॥

<sup>(</sup>१) तदनेकविध<sup>ं</sup>कालिकोत्कलिकादिविकल्पात्। रा वा १-२०-१४॥

२--चतुर्विशस्तव- इसमे चौवींस तीर्थकरोकी स्तुतियाँ हैं। ३--वंदना-इसमें चैत्य, चैत्यालय आदिकी स्तुतियाँ हैं।

४—प्रतिक्रमण -इसमें देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ऐर्यापिथेक (गमनका प्रतिक्रमण), उत्तमार्थ [सर्व पर्यायका प्रतिक्रमण) इस प्रकार सात प्रकारके प्रतिक्रमणका वर्णन है ।

५--वैनियक---इसमें ज्ञान--विनय, दर्शनविनय, चारित्रविनय, तपेविनय, उपचारविनय, इसप्रकार पोंच प्रवारके विनय का वर्णन है।

६--कृतिकर्म--इसमें विनय आदि वाद्य क्रियाओं, प्रदक्षिणा देना, नमस्कार करना अ.दि का वर्णन है।

> ७-दश्वैकालिक-मुनियोंके आचारका वर्णन है। ८-,उत्तराध्ययन-इसमें उपसर्ग पर्राषह सहनकरने वालो का

वर्णन है।

दश्वैव। हिक और उत्तराध्यन श्वताम्बर सप्रदायमें बहुत प्रिमेख और प्रचित सूत्र हैं। दिगम्बर सम्प्रदायमें ये सृत्र भी उपलब्ध नहीं होते, यह अत्यत आश्चर्य और खेदकी बात है। मूलसृत्र(अंगप्रविष्ट) विशाल होनेसे सुरक्षित नहीं रहसवता तो किसी तरह यह क्षन्तव्य है, परन्तु अंगवाह्य भी अगर नामशेष होगया तव तो हद ही हो गई।

९--कल्यन्यहार-इसमें साघुओंके योग्य अनुष्ठानका तथा अयोग्येक प्रायिक्षिकका वर्णन है।

१०-कल्पाकल्प-कौनसा कार्य कव कहाँ उचित है और वहीं कहाँ अनुचित है, इस प्रकार द्रव्यक्षेत्रकालमावके अनुसार मुनियोंके योग्यायोग्य कार्यका निरुपण है।

- ११--महाकल्प्य-- इसमें जिनकल्प और स्थविरकल्प साधुओंके आचार, रहनसहन आदिका वर्णन है।
- १२—पुंडरीक—देवगतिमें उत्पन्न करने वाले दानपूजा, तपश्चरण आदिका वर्णन है।
- १३—महापुंडरीक—-इन्द्रादिपद प्राप्त करने योग्य तपश्चरण आदिका वर्णन है।
- १४—निषिद्धिका—वह प्रायश्चित्त-शास्त्र है। इसे निशी-थिका भी कहते हैं।

श्वेताम्बर सम्प्रदायमें अङ्गबाह्यके दो भेद किय गये हैं—आव-रयक और आवश्यकव्यतिरिक्त । जो त्रियायें अवस्य करना चाहिये उनका जिसमें वर्णन है वह आवश्यक है । इससे भिन्न आवश्यक व्यतिरिक्त हैं । इसके छः भेद हैं---सामायिक, चतुर्विशस्तव, वंदन, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग, प्रत्याख्यान । इनके विषय नामसे प्रगट हैं ।

आवश्यकव्यतिरिक्त दो तरहका है--कालिक, उत्कालिक । जो नियत समय पर पढ़ा जाय वह कालिक और जो अन्य समय पर पढ़ा जाय वह उत्कालिक । उत्तराध्ययन आदि कालिक हैं । दश-वैकालिक आदि उत्कालिक हैं १ । श्वेताम्बरोंमें जो वारह उपाग प्रचलित हैं, वे भी अङ्गवाद्यके अन्तर्गत हैं ।

<sup>(</sup>१) विस्तारभय से उन सबका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है, नंदीसूत्र ४३ मे विस्तृत वर्णन है। वहाँ वालिक रहत के २६ प्रधों के नाम लिखे हैं। फिर मी आदि कहकर छोड दिया है, इसी प्रकार उत्कालिक रहतके भी २९ नाम लिखे हैं और आदि कहकर नामों की अपूर्णता वतलाई है।

## **इहतपरिमाण**

क्रतज्ञान का परिमाण वहुत विज्ञाल ह । दोनें। ही संप्रदाया में स्ट्तुज्ञान के जितने पद वताये गये हैं, उनका होना एक आर्ध्य ही समझना चाहिये । दिगम्बर सप्रदाय में २रुतज्ञ'न के कुछ एक अर्व वारह करोड तेर।सी लाख अट्टावन हज़ार पाँच पद हैं। किसी के न्याख्यानों का सप्रह इतना वडा हो, यह जरा आश्चर्यजनक हं। है। परन्तु इससे भी आश्चर्यजनक है पदका परिमाण। पद कितना वडा है, इस विषय में नाना मुनियों के नाना मत हैं । दिगम्बर ग्रथों में पद के तीन भेद हैं । अर्थपद वही है जो व्याकरण में प्रसिद्ध है। त्रिभक्तिसहित शब्दको ५द वहते हैं। अक्षरों के परिमित प्रमाण की प्रमाणपद कहते हैं, जैसे एक श्लोक में चार पद हैं इसल्टिये आठ अक्षर का एक पद कहलाया । तीसरा मध्यमपद है जो कि सोल्ह अर्व चैंतीस करोड़ तेरासी लाख सात हज़ार आठसी अठासी अक्षरों का होता है। दि० शास्त्रकारों ने ररुतज्ञान का पीर-माण इसी पदसे मापा है । इस प्रकार के विशालकाय पद अगर एक अर्वसे भी ऊपर माने जाने तो एक जीवन में इनका उच्चारण करना भी कठिन है। यदि कोई म्नुप्य प्रत्येक मिनिट में दस श्लोक का उचारण करे और प्रतिदिन वीस घंटे इसी काम में लगा रहे तो सांलभर में तेताशीस लाख बीस हजार खोकों का ही उच्चारण कर सकता है । म. महावीर को कैवल्य प्राप्त हुआ उसदिन से ४२ वर्ष तक इन्द्रभृति गौतम अगर इसप्रकार रचना करते रहते तो वे अठारह करोड़ चौदह ठाख वयार्टीस हज़ार श्लोकों की रचना कर पाते, जब कि एक पदका परिमाण इकावन करोड आठ छाख चौरा-

सी हजार छः साँ इक्कांस है। श्वेनावर सप्रदाय में भी करीब करीब यहां सख्या है। सिर्फ चौरासी हजार छ साँ इक्कीस के बदले छयासी हजार आठसाँ चार्छास है। एकतो किसी आदमी का सब काम बद करके जीवन भर दिनरात इस प्रकार रचना करते रहना कठिन है; अगर कदाचित् करे भी तो इतने श्लोक बनाना कठिन है; अगर वना भी छ तो वह एक पदका तीसरा हिस्साही होगा। एक पद को पूरा करना भी मुश्किल है, फिर एक अब वारह करोड़ से भी अधिक पदों का बनाना या पटना असभव ही है।

इसके वाद अक्षर के प्रमाण पर विचार करने से आश्चर्य और भी अभ्रिक होता है । जैन शाकों में तेतीस व्यञ्जन, सत्ताईस स्वर [नव स्वर हस्व दीर्घ च्छत के मेद से ] अनुस्वार विसर्ग जिह्ना-मूळीय और उपप्मानीय इस प्रकार ६४ मूळाक्षर हैं। इनके द्विसं-योगी त्रिसयोगी आदि भग बनाने से एक सौ चौरासी शाख से १ भी अधिक अक्षर बनते हैं । बहुत से अक्षर तो ऐसे हैं जिन में सत्ताईस स्वर मिश्रित होते है । एक अक्षर में एक से अधिक स्वर का उच्चारण असमव है । अगर स्वर दो हैं तो अक्षर भी दो हो जाते है । तेतीस व्यञ्जनों के साथ सत्ताईस स्वर लगाना, फिर उसे अक्षर कहते रहना, अक्षरका अक्षरत्व नष्ट, कर देना है । इस प्रकार अक्षरका स्वरूप, पदका स्वरूप ठीक नहीं बैठता, न उसकी विशाल संख्या ही विश्वसनीय माळूम होती है ।

<sup>(</sup>१) १८४४६७४४ ७३७०९५५१६१५ [इस लबी सख्या का सीक्षस नाम 'एक हि' है।

मिम्नालेखित तालिका से माङ्म होगा कि विस अग और किस पूर्वमें कितने पद हैं ? इसके वाद पद और अक्षग्के वास्तिवक स्वरूप पर विचार किया जायगा।

| स्वरूप पर विचार किया जायगा। |            |                            |
|-----------------------------|------------|----------------------------|
|                             | दिगम्बर ।  | भान्यता श्वेताम्वर मान्यता |
| १ आचार                      | १८०००      | १८०००                      |
| २ सूत्रकृत्                 | ३६०००      | ३६०००                      |
| ३ स्थान                     | ४२०००      | ७२०००                      |
| ४ समवाय                     | १६४०००     | १४४०००                     |
| ५ व्याख्या प्र०             | २२८०००     | 2८८०००                     |
| ६ त्र्यायधर्भ               | ५५६०००     | ५७६००० सं. ह               |
| ७ उपासक                     | ११७०००     |                            |
| ८ अतकृत्                    | २३२८०००    |                            |
| ९ अनुत्तर                   | ९२४४०००    |                            |
| १० प्रश्न व्या०             | ९३१६०००    | ९२१६००० "                  |
| ११ विपाक                    | १८४०००००   |                            |
| १ उत्पादपूर्व               | १ करोड़    | १ करोड़                    |
| र अग्रा.                    | ९६ लाख     | ९६ हाख                     |
| ३ वीर्य.                    | ৩০ ন্তান্ত | ७० हाख                     |
| ४ अस्तिनास्ति               | ६० তাত্ত   | ६० हाख                     |
| ५ ज्ञान प्र.                | ९९९९९९     | ९९९९९९                     |
| ६ सत्य प्र.                 | १००००००६   |                            |
| ७ भाग प्र.                  | २६ करोड़   | २६ कराड़                   |

इसके अतिरिक्त परिकर्म सुत्र प्रथमानुयोग और चूलिकांक भी पद हैं जोकि कराडों की सख्या में हैं। मैं कहचुका हूँ कि कोई भी मनुष्य इतने पदांकी रचना तो क्या, उच्चारण भी नहीं करसकता। तत्र क्या शास्त्र की महत्ता बताने के लिये ही यह कल्पना की गई है ? अथवा इस में कुछ तथ्य भी है ? मेरे खयालसे इस में कुछ तथ्य अवस्य है। इस बात को सिद्ध करने के लिये पहिले 'पद' पर विचार करना जरूरी है।

दिगम्बर सम्प्रदाय में उस पद के परिमाणके विपय में मत-मेड नहीं है जिससे श्रुतका परिमाण बताया जाता है। दिगम्बर सम्प्रदायका यह मत कोई कोई श्रेताम्बराचर्य भी मानते हैं। परन्तु इस मत के अनुसार श्रुतका जीवनमर उच्चारण भी नहीं हो सकता इसके अतिरिक्त चार मत और हैं—

१- विभक्ति सहित शब्दको एक पद मानना। जैसे 'करेमि' 'भन्ते' ये दो पद हुए।

२--वाक्य को पद मानना ।

३-वाक्यों के समूहको (आलापक≕छेदक पैराम्मफ़) पद मानना ।

१-सम्प्रदाय-परम्परा के नष्ट हो जाने से पद का प्रमाण वास्तव में अप्राप्य है।

इन चारों मतों में पिहेला ही मत ऐसा है जो ठीक मालूम होता है। फिर भी क्रतपरिमाणकी विशालता अस्वाभाविक बनी ही रहती है या अतिशयोक्ति मालूम होती है। परन्तु वर्नमान के स्वता-म्बर सूत्र देखने से इस शकाका समाधान हो जाता है।

सूत्र साहित्य में, फिर चाहे वह जैनियों का हो या बौद्धो का हो उसमें, हरएक बात के वर्णन रहते हैं, जोकि वारबार दुहराये जाते हैं। जैसे कहीं पर एक रानीय। वर्णन आया। कल्पना करो उस वर्णन मे एक इज़ार पद लगे, अव अगर किसी सूत्र में सौ, रानियों के नाम आये तो सब के साथ एक एक हजार पद का. वर्णन न तो टिखा जायगा, न बोटा जायगा । परन्तु एक पद टिख कर 'इत्यादि ' वहकर प्रत्येक के साथ एक एक हजार एद समझे जावेंगे। इस प्रकार सौ रानियों के नाम छिखने से ही एक छाख पद वन जॉयेंगे । इसी प्रकार राजा, राजकुमार, राजपुत्री, वन, नगर उपवन, मंदिर, नदी, तालाव, श्रावक, श्राविका, मुनि, आर्जिका, तीर्थंकर आदि सबके वर्णन है। इनमें से एक एक नाम के आने से ही सेकड़ों पद वन जाने हैं। यही कारण है कि' सूत्र के' लाखों पद कहे जाते हैं। परन्तु उनके ज्ञान के लिये लाखें। पद नहीं पढ़ना पट्ते । इस ढगसे दस पाँच हज़ार पदों की पुस्तक के छाखों पद वताये जा सकते है। जनसूत्रों की पदगणना इसी आधार पर हुई है। अब प्रश्न यही रह जाता है कि सोछह अर्व से भी अधिक अक्षरों का जो पद बताया गया है और कुछ अक्षर जो एक सौ चौरासी सख से अधिक कहे गये है तथा दोनों ही सम्प्रदायों में इस मान्यता के प्रमाण मिछते है, इसका कारण क्या है अनेक स्वरों को मिछाकर एक अक्षर मानना भी समझ में नहीं आता।

यद्यपि यह प्रश्न जिटल माद्यम होता है, परन्तु थोड़ा-सा ध्यान देने से यह समस्या हल हो जाती है। वास्तव में यहाँ जो अक्षर-पद आदि का वर्णन है, वह शब्दात्मक नहीं है—'क' का ज्ञान एक अक्षरका ज्ञान है, 'ख' का ज्ञान दूसरे अक्षर का ज्ञान है, ऐसा न समज्ञना चाहिये। ये अक्षर शब्द के दुकड़ नहीं, किन्तु ज्ञानके अंशों की सज्ञाएँ हैं।

यद्यपि गुण के दुकड़े नहीं होते, परन्तु शक्ति की न्यूनाधिकता से उसमें अशों की कल्पना की जाती है। सब प्राणियों को एक सरीखा ज्ञान नहीं होता, उनमें कुछ न्यूनाधिकता रहती है, इस तरतमता के छिये ज्ञानके अंशों की कल्पना की जाती है। इन अंशों को अविभाग-प्रतिच्छेद कहते हैं। और बहुत से अविभागप्रातिच्छेदों का एक अक्षर होता है। जैसे तौछका परिमाण खसखस से ग्रुक्त किया जाता है परन्तु बाज़ार में खसखस से तौछ नहीं की जाती किन्तु रत्ती से ग्रुक्त की जाती है; उसी प्रकार ज्ञान के बाजार में भी अक्षर से ज्ञानकी माप-तौछ होती है न कि अविभागप्रतिच्छेदों से। क्योंकि अविभागप्रतिच्छेद बहुत सूक्ष्म है। इसका मतछब यह हुआ कि ज्ञान का एक परिमित अंश अक्षर है। वह स्वर-व्यजन रूप नहीं है। श्रुतज्ञान के भेदों में इसे अर्थाक्षर कहा गया है। इसका

परिचय इस तरह भी दिया गया है कि इरुतज्ञान को एकट्टि से भाग देने पर जो लिख आवे उस अधीक्षर [१] कहते हैं। अर्थात् यहा पर ज्ञानके अमुक परिमाणका नाम अक्षर है न कि स्वर-व्यजन आदि।

जैनाचार्यों ने यह वताने के लिये कि किस अग. पूर्व और जाल को पढ़ने से कितना ज्ञान होता है—सम्पूर्ण रहतज्ञान को एक सौ चौरासी सख से भी अधिक टुकड़े। मे कल्पना से विभक्त किया और इस एक एक टुकड़े को अक्षर कहा । जैसे हम एक देश को अनेक मीलों, योजनों आदि में विभक्त करते हैं, परन्तु इससे उस देश के उतने टुकड़े नहीं हो जाते किन्तु उस कल्पना) से हम उसकी लघुता या महत्ता जान लेने हैं, इसी प्रकार श्रुतज्ञान का अक्षरिवमाग ज्ञान की माप तौल के लिये उपयोगी है । उससे इतना माल्य हेता है कि किस शास्त्र का, ज्ञान की दृष्टि से कितना मूल्य है ?

जिस प्रकार हम एक देश को ज़िलों, तहसीलों में विभक्त करके उनके जुदे जुदे नाम रख देते हैं, उसी प्रकार जैनाचार्ये। ने रुरुतज्ञान के १८४ सख से भी अविक टुकडे कर के प्रत्येक टुकडे का अलग अलग नाम रख दिया है। किसी का नाम 'क' किसी का नाम 'ख' किसी का नाम 'ग' किसी का नाम 'कख', किसी का नाम 'कग', किसी का नाम 'खग', किसी का नाम'कखग', इस प्रकार बढते बढते चौसठ अक्षरोंत्राला नाम भी हैं। गणितसूत्र

१ अर्थाभरंत्पोनेकविभक्त व्हतन्त्रेत्रकमात्रमेकाक्षर ज्ञानम् ।

क अनुसार बुल नाम एक सी चौरासी सख से भी अधिक होते हैं। इस प्रकार अनेक स्वर ब्यंजनों के संयोगवाले जो अक्षर वताये गये हैं, वे वास्तव में अक्षर नहीं हैं किंतु रुठतज्ञान के एकएक अंश के नाम हैं जिन अशो को यहा अक्षर कहा गया है। जब हम कहते हैं कि एक पद में १६३४८३७०८८८ अक्षर है तो इस का मतलव यह नहीं है कि पदज्ञानी को क ख आदि इतने अक्षरों का उच्चारण करना पडता है, या इतने अक्षरों को जानना पडता है। उसका मतलव सिर्फ इतना ही है कि पदज्ञानीका ज्ञान अक्षरज्ञानी से सोलह अर्व चैंतीस करोड आदि गुणा उच्च है। इस विवेचन से अक्षरों की इतनी अधिक गणना और पद का विशाल परिमाण समझ में आ जाता है।

एकसी चौरासी सखसे भी अनिक अक्षर अपुनरुक्त व हेजाते हैं। परन्तु क्या किसी पुस्तक में एक अक्षर दो बार नहीं आता ? एक हजार शब्दोंके बारवार प्रयोगसे बढ़ेसे वड़ा पोथा वनसकता है और उस में ज्ञानका अक्षय महार रक्खा जा सकता है और उससे अधिक अपुनरुक्त शब्दोंमें ज्ञानकी सामग्री कम रहस्तिती ह। जैन सूत्रोमें भी एकहीं शब्द सैकड़ों बार आता है, तब फिर अपुनरुक्त अक्षरोंका परिमाण वतानेकी आवश्यकता क्या है थे और उसका व्यावहारिक उपयोग भी क्या है थे इस प्रश्नका उत्तर भी इसी बात से हो जाता है कि उपर्युक्त अक्षर, अक्षर नहीं है किन्तु ज्ञानाक्षरोंके जुदे जुदे नाम हैं। नामोंको अपुनरुक्त होना चाहिये अन्यया नाम रखनेका प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है। इसिल्ये वे सब अक्षर अपुनरुक्त बनाये गये है।

अंगवाह्यका परिमाण जें एक पद से कम वताया गया है इसका कारण यह नहीं है कि उसमें एक भी पद नहीं, परन्तु अगप्रविष्ट-ज्ञान क सामने अगवाह्य के ज्ञान का मूल्य वहुत योड़ा है, यही बात बताने के ल्यि यह बात कही जाती है। दूसरी वात यह है कि अगवाह्य २रुत वढ़ता गया है । प्रारम्भ में जो अंगवाह्य **२**रुत या, वह वहुत थोडा था। उसमें कुछ स्तुतिस्तोत्र या म.महार्वार का गुणातुवाद था । महात्मा महावीर या कोई भी महात्मा सब कुछ उपदेश देसकते हैं, परन्तु स्वयं अपना गुणानुवाद नहीं कर सकत । यह काम भक्तों का है। पहिले, भक्तों की ये रचनाए ही अंगवाद्य कहलाती थीं, परन्तु ज्ञान के क्षेत्र में ऐसी स्तुतियों का मूल्य बहुत थोड़ा है इसिटिये अगवाह्य एकपद ज्ञान से भी कम बताया गया है पींछे जव अगवाह्य रस्त वहगया और उसमें अंगप्रविष्ट का भी वहुत-सा हिस्सा आ गया तव उसका मूल्य अवस्य वढ़ा । परन्तु एकवार जो मूल्य निश्चित हो गया वह ब्रह्मवाक्य हो गया, उसक मूल्य की बढ़ोने का किसी को हक न रहा । परम्परा की गुलामी का यही फल होता है। यही कारण है कि अगवाह्य ज्ञान बहत विशाल हो जान पर भी वह एकपद भी नहीं माना जाता है । इस विवेचन से ररुतज्ञान के परिमाण का रहस्य समझेंने आ जाता है।

## अवधिज्ञान

जैनशालों में वतलाय गये पांच ज्ञानों में से मित और इरुत दो ज्ञान ही ऐसे हैं, जो अनुभन्न में आते हैं। वाक़ी तीन ज्ञान ऐसे हैं, जिनके विषय में कल्पना को दौड़ लगाना पड़ती है। केनल-ज्ञान का वास्तीवक स्वरूप—जोकि चौथे अध्याय में वतलादिया गय है--समझ हेन पर वह भी विश्वसनीय हो जाता है। परन्तु अवधि और मन पर्यय की समस्या और भी जिटल है। इनकी जिटलता विल्कुल दूमरे टम की है। वे दोनों ही भौतिक ज्ञान हैं। जैन-शास्त्रों के अनुसार अवधिज्ञानी मनुष्य हजारों लाखों कोसों के ही नहीं, सारे विश्व के पदार्थों को इसी तरह देख सकता है जैसे हम आखों के सामने की वस्तु का देख सकते हैं बिन्क इसकी स्पष्टता इन्द्रिय-ज्ञान से भी अधिक वतलाई जाती है। साथ ही इसके द्वारा उन गुणों का भी ज्ञान होता है जिनका हमें पता नहीं है। हमारे पास पोच इन्द्रिया हैं, इसिल्ये हम पुद्गलके पाच गुण या पाच तरह की अवस्थाएं जान सकते है। परन्तु अवधिज्ञान से अगणित भवों का ज्ञान होता है।

प्राचान समय से ही भारत में ऐसे अलेकिक ज्ञानों का अस्तित्व स्वीकार किया जा रहा है। यह योगज-प्रत्यक्ष या योगियों का ज्ञान कहलाता है, जिससे योगी लोग एक जगह बैठे बैठे सब जगह की चीज़ें इच्छानुसार जान सकते हैं, दूसरे के मनवी बातों को भी जान लेते हैं। इनसे कोई बात छुपाना असभव है। देवों के भी ऐसे अलैकिक ज्ञान माने जाते हैं।

जैनधर्म अपने समय का वैज्ञानिक धर्म है इसिटिये उस में इन सब वातों का एक नियम-बद्ध रूप मिटला है। तीनों छोकोंमें कौन कहाँ की कितनी वात जान सकता है, कौन किस किसके मानासिक भावोंको समझ सकता है, कितनी दूर का जाननेसे कितने भूत भविष्यका ज्ञान होता है, इनके असख्य मेद किसप्रकार बनते है, किस गतिमें कितने मेद प्राप्त हो सकते हैं, किस ढगसे प्राप्त हो सकते हैं और कितने दिन तक वह रह सकता है आदि वार्तोंका अच्छे ढग से शृखटावद्ध सुन्दर तथा आश्चर्यजनक वर्णन है। पुराने समय में जिन ऋदि-सिद्धियोंका वर्णन किया जाता था और कथा-साहित्य में भी जिनने एक वडा स्थान वना रक्खा था, उन ऋदि आदिकोंका वर्गोंकरण भी जैन-साहित्य में किया गया है। मतटव यह है कि सारी चर्चा नियमवद्ध वनाकर वैज्ञानिकताका परिचय दिया गया है। आजसे ढाई तीन हजार वर्ष पहिले इससे अधिव वैज्ञानिकताका परिचय और क्या दिया जा सकता था?

परन्तु 'विज्ञान ' यह सापेक्ष राव्द है। वि-ज्ञान में जो 'वि है उसने यह सापेक्षता पैदाकी है। विशेष ज्ञानको विज्ञान कहते हैं आजकल इसका अर्थ 'मौतिक पदार्थोंका विशेष ज्ञान है। परन् आजका विशेषज्ञान कलका साधारण ज्ञान बन जाता है। एक समय जन लोगोंने लकडी पत्यर रगडकर अग्नि पैदा की होगी, रोटी क्नानेकी विवि निकाली होगी, कृषिकर्मका आविष्कार किया होगा, र लोग अवस्पही उस जमानेक महान् वैज्ञानिक थे। परन्तु आज एक साधारण रसोइया या साधारण किसान भी ये काम करसकता है, परन्तु र वैज्ञानिक नहीं मान जाते। अब तो जो इस विषय में और भी अधिक उन्नति करके वतायेगा, वही वैज्ञानिक कहला सकता है, या कहलाता है। मतल्व यह है कि कोई भी विज्ञान कुल समय तक ही विज्ञान कहलाता है।

जैनियां का उपर्युक्त वर्गिकरण उस समय के लिये अवस्य ही विज्ञान था, परन्तु आज उसे विज्ञान नहीं कह सकते। इन तीन हज़ार वर्षों में प्रकृति का यूवट बहुत अधिक खुल गया है। उम्के अनेक रहस्य प्रगट हो गये हैं। इस समय अलौकिक घटनाओं का वर्गीकरण ही विज्ञान नहीं कहला सकता, किन्तु अव तो उसके रहस्य जानने की ज़रूरत है या उसके रहस्य की तरफ़ ठीकठीक संकेत करने की ज़रूरत है।

आज से कुछ वर्ष पहिले जो बात अलीकिक चमकार समझी जाती थीं, वे आज प्रकृति के ज्ञात नियमों के भीतर आ गयी है। जिन घटनाओं के मूल में मूत-पिशाचों की या चमकारों की कल्पना की जाती है वे आज शारीरिक चिकित्सा—शास्त्र की अगरूप हो गई है। यद्यपि आज मनोविज्ञान बिल्फुल बाल्यावस्था में शैश्वावावस्था म—है फिर भी इतना तो माल्लम ोने लगा है कि अमुक घटना का सम्बन्ध अमुक विज्ञानसे है। जिस समय मनो-विज्ञान युवावस्था में पहुचेगा तथा अन्य विज्ञान भी प्रौढ बनेंगे, उस समय अलोकिक चमत्कारों या अलीकिक ज्ञानों के लिये जगह न रह जायगी।

जैन शास्त्रोमें अविध और मनःपर्यय का जो वर्णन है वह भेछे ही अलैकिक हो परन्तु उसके मूळ में उसका छैकिक रूप क्या है, यह खोजने की चीज़ है। जब हम अंधेर में हाय डालते है तब इच्छित वस्तुके ऊपर ही हमारा हाथ नहीं पहता किन्तु बीसों-बार इधरउधर मटकता है। इसी प्रकार अज्ञात जगत् की खोजमें हमारी कल्पना-बुद्धि की भी यही दशा होती है। अविध, मनः पर्यय आदि अलैलिक विषयों में भी यही दशा हुई है।

आज अवधि मन.पर्यय का स्वरूप इतना विञाल वता दिया गया है कि उसपर विस्वास होना कठिन है। शास्त्रानुसार अवधिज्ञानके द्वारा हम स्वर्ग नरक तथा लाखों वर्ष पुरानी घटनाओं का तथा लाखों वर्ष वाद होनेवाली घटनाओं का प्रत्यक्ष कर सकते हैं। परन्तु में चौथे अध्याय में सिद्ध कर आया हूं कि मृत भविष्य का प्रत्यक्ष असम्भव है, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं, उसका प्रत्यक्ष कैसा ' आदि ।

जैनशास्त्रों के देखने से हमें इस बात का आमास मिछता है कि शास्त्रों में जो अवधिज्ञान मन.पर्ययज्ञानका विशाल विषय वतलाया गया है वह ठीक नहीं है, विल्कुल कलिपत है। कलिपत कथाओं को छोड कर ऐतिहासिक घटनाओं में उसका ज़रा भी पेरिचय नहीं मिछता बल्कि इस ढग का वर्णन मिछता है जिससे माछूम हो जाय कि अवधि मन:पर्यय की उपयोगिता कुछ दूसरी ही है। यहा में एक दो दृष्टान्त देता हू।

उवासगदसा के आनन्द-अध्ययन का वर्णन है कि एकवार इन्द्रभूति गौतम आनन्द श्रावक की श्रोपधशाला मे गये। उस समय आनन्द ने समाधिमरण के लिये संथारा लिया था। आनंद ने गौतम को नमस्कार करके पूछा——

भगवन् ! क्या गृहस्थ को घर में रहते अवधिज्ञान हो सकता है ?

गौतम-हो ककता है।

आनन्द-मुझे भी अवधिज्ञान उत्पन्न हुआ है। मैं पाचसौ योजनतक ल्वणसमुद्रमें देख सकता हूं और लोल्डपच्चय नरक तक भी। गौतम-आनद ! इतनी उच्च श्रेणी का अविधिज्ञान गृहस्थ को नहीं हो सकता, इसिलिये तुम्हें अपने इस वक्तव्य की आलो-चना करना चाहिये, प्रतिक्रमण करना चाहिये, अर्थात् अपने शब्द वापिस लेना चाहिये।

आतन्द्-भगवन् ! क्या सची बात की भी आछोचना की जाती है ! क्या सत्यवचन भी वापिस छिया जाता है !

गोतम-नहीं, असत्य की ही आलोचना की जाती है, वहीं वापिस लिया जाता है ?

आनन्द-तब तो भगवन्, आप ही अपने शन्दों की आलोचना कीजिये, आप ही अपने शन्दोंको वापिस लीजिये।

आनन्द के शब्द सुनकर गौतम सन्देह में पड गये। उन्हें बड़ी ग्लांन हुई। उनने जाकर महात्मा महावीर से सब बात कहीं और पृछा कि —भगवन् ! किसे अपने शब्द वापिस लेना चाहिये ? म. महावीर बोले — गौतम ! इसमें तुम्हारी ही मूल है। तुम अपने शब्द वापिस ले और जाकर आनन्दसे माफ़ी मागो। तब गौतम शब्द वापिस ले और जाकर आनन्दसे माफ़ी मागो। तब गौतम न जाकर आनन्दसे माफ़ी मॉगी और अपने शब्द वापिस लिये।

यह वर्णन अन्य दृष्टियों से भी वहुत महत्त्वपूर्ण है। परन्तु पहाँ तो सिर्फ़ गौतम के ज्ञान की ही आन्त्रोचना करना है। गौतम चौर ज्ञानधारी थे। उन्हें उच्च श्रेणांके अवधिज्ञान और मनःपर्यय ज्ञान प्राप्त थे। फिर भी वे यह न समज्ञ सके कि आनन्द सच कहता है या मिध्या ? आनन्द के मन मे क्या था, यह बात उन्हें मनः-

पर्यय ज्ञानसे जान टेना चाहिये थी। अथवा गौतम आनन्द से यह पूछ सकते थे कि उन्हें ख्वणसमुद्रके पाच सौ योजन पर क्या दिखर्लाई देता है ! आनन्द जो कुछ उत्तर देता उसकी जाच वे अपने अवधिज्ञान के सहारे कर सकते थे क्योंकि वे भी अवधिज्ञान से वहा तक की वस्तुएं देख सकते थे। इस प्रकार निकट दूर के भूत मिवष्य के दो चार प्रश्न पूछने से आनंद के वक्तव्य की सचाई जॉची जा सकती थी। व्यर्थ ही आनद का अपमान किया गया, गौतम को दुःखी होना पडा, और छौट कर माफ़ी मांगना पड़ी । निःसन्देह गौतम अगर ऐसा कर सकत तो अवस्य करते, परन्तु वे ऐसा न वर सके, इससे माल्य होता है कि अवधिज्ञाने और मनःपर्यय ज्ञान में आनन्दके मन की वात जानने की राक्ति नहीं थीं, न दूरदूर के विषय इससे जाने जा सकते थे जैसे वर्तमान जैन शास्त्रों में वताये जाते हैं। यदि अवधि ३ मन.पर्यय ज्ञान इतनी वात भी न जान सके तो इनके विषय की विशासता पर कैसे विश्वास किया जा सकता है ?

विपाकसूत्र के मृगापुत्र अध्ययन में गाँतम खामी मृगादेवी के घर जाते हैं और उसके पुत्र की दुर्दशा देखते हैं जो अनेक रोगों का घर तथा बामल या। उसे देखकर गीतम विचार करते हैं कि—"यह बालक न माल्म किन भयंकर पापों का फल भोग रहा है ? मेंने न तो नरक देखे हैं न नारकी, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह पुरुष नरक के समान वेदना भोग रहा है।"

गाँतम के ये शब्द भक्तों के ल्रिये आश्चर्यजनक और खोज

करने वालों के लिये महत्वपूर्ण हैं। यदि अवधिज्ञान से स्वर्ग नरक दिखलाई देते तो गौतम के मुख से ये उदगार कभी न निकलते कि भैने नरक और नारकी नहीं देखे । एक साधारण अवधिज्ञानी भी नरक देख सकता है। आनद का कहना था कि मुझे नरक दिखलाई दे रहा है। यह बात महात्मा महावीर ने भी स्वीकार की था। तब गौतम का ज्ञान तो इन सबसे बहुत अधिक था! फिर भी नरक स्वर्ग के विषय में गौतम इस प्रकार उदगार निकालते हैं! इससे माल्यम होता है। कि उस समय अवधि मन पर्यय ज्ञान का विषय इतना विशाल नहीं माना जाता था। इस प्रकार अवधि और मन पर्यय का इतना विशाल विषय न तो तर्क सम्मत है न इतिहास सम्मत है। फिर भी कुल है तो अवस्य! वह क्या है, इसी की खोज करना चाहिये।

जैनशास्त्रों में अवधिज्ञान के विषय में जो जो गतें कहीं गईं है, उनपर गम्भीर विचार करने से अवधिज्ञान के विषय में कुछ कुछ आमास मिळता है।

यह ज्ञान अतीन्द्रिय माना जाता है। अर्थात् इसमे इन्द्रियोकी आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहिये कि जहाँ इन्द्रियोंकी गित नहीं है, वहाँ इसकी गित है। यह इन्द्रियोंकी अपेक्षा कुछ दूरके विषयको जान सकता है, तथा जो गुण इन्द्रियों के विषय नहीं हैं उनको भी जान सकता है। जिस प्रकार ऑख, कान, नाकका स्थान नियत है, वहीं से हम देखते सुनते हैं, उसी प्रकार अविद्ञानका भी शरीरमें स्थान नियत है। कोई कोई अविध-

ज्ञान सर्वांगसे विपय प्रहण करता है, कोई कोई शर्रारके अमुक १ भागसे । कोई कोई अवधिज्ञान वाह्य होता है अर्थात जहा वह होता है वहाँ के पदार्थको नहीं जानता किन्तु दूरकी चीजेंको ही जानता है, अथवा एम ही दिशाकी वस्तुओंको जानता २ है। कोई कोई चारों तरफ़ अन्तर-रहित जानता है। कोई कोई अवधिज्ञान अनुगामी होता है अयीत् जहाँ जहाँ अवधिज्ञानी जायगा वहाँ वहाँ वह अविश्वान काम देगा। परन्तु कोई कोई अनगामी होता है अर्थात् जिस जगह वह नैदा हुआ है, वहीं पर के पदार्थको जानेगा, और जगह न जानेगा ' कोई कोई अवधिज्ञान (परमावधि) इतना विश्चद्व हाता है कि उसके होने से अतर्मूहर्त में [करीव पाने घटेमें] नियम से केवलज्ञान पैदा ३ होता है। अवधिज्ञान के पहल दर्शन अवश्य होता है परन्त किसी किसी आचार्यके से मिथ्याद्यष्टियोंके जो अवधिज्ञान है, जिसे विभन्न कहते हैं, उसके पिहले अविदर्शन ४ नहीं होता।

अवधिज्ञानके स्वरूप-वर्णन की ये थोडीसी सूचनाए हैं। इससे ऐसी कल्पना करने को जी चाहता है।कि

<sup>(</sup>१) मनपच्चइगो ५ुराणिरयाण तित्थेवि सव्व अंगुत्थो । गुणपच्चइगो णर तिरियाण सखादि चिन्हमवो । गोम्मटसार जीव० ३७१ ।

<sup>(</sup>२) वाहिरओ एगदिसो फड्डोही वाऽहवा असम्बद्धो । —विशेषावस्यक ७४९ ।

<sup>(</sup>२) परमोहिन्नाणविओ केवलमतो मुहत्तेण । विशेषावश्यक ६८९ । (४. अवधिदर्शने असयतसम्यग्दृष्टवादीनि क्षीण-कषायान्तानि सर्वोर्धीताद्धि १--८ ।

अवधिज्ञान भी कोई ऐसी इन्द्रिय है जो इन पाचों इदियोंसे भिन्न है, तथा अदृहय है। अभी तक हम की पाच इदियों का ज्ञान है, इसिलेंग हम इदियों के विपय भी पांच प्रकार के-स्पर्श रस गन्धे वर्ण शब्द--मानते हैं। कल्पना करो कि मनुष्यों के चक्षु शन्दिय न होती और पशुओं के होती, तो यह निश्चित है कि हमारी भापा में क्रप नाम का कोई शब्द ही न होता, न हम अन्य किसी प्रकार से रूपकी कल्पना कर सकते । जिस समय कोई पशु दूरकी वस्तु देखकर ज्ञान कर छेता तो यहीं सोचते कि यह पशु नाकसे मूंघकर दूर के पदार्थ को जान लेता है; उसके ऑख नाम की एक स्वतंत्र उन्द्रिय है, यह वात हम कभी न सोचपाते । इसी तरह आज भी सम्भव है कि किसी किसी पशु के अन्य कोई इन्द्रिय हो, जिसे हम नहीं जान पाते। जव उनमें किसी असाधारण ज्ञान का सङ्गाव माखूम होता है तब यही कल्पना कर छेते हैं कि वे पाँच इन्द्रियों में किसी इन्द्रिय से ही यह असाधारण ज्ञान कर छेते हैं । हम उनके छट्टी इन्द्रिय नहीं मानते । उदाहरणार्थ कई जानवर ऐसे होते हैं जिनको भूकम्पका ज्ञान महीना पहिले से हो जाता है। चूहे वग़ैरह भी कई दिन पहिले से भूकप का ज्ञान करके जगह छोड देते है। माउट प्रीरी का ज्वालामुखी जब फटा या तब आसपास रहनेवाले पशुओं को महीनों पहिले ज्वालामुखी के प्टिने का पता लग गया, या और वह प्रदेश पशुओं से उजाड़ हो गया था। महीनों -पहिले से उन्हें ज्वालामुखी फटने का ज्ञान हुआ, यह ज्ञान किस इन्द्रिय से हुआ यह जानना कठिन है। फटने के पहिले ज्वालामुखी

में वे कौनसे विकार होते हैं जिनका प्रभाव वातावरण आदि पर पड़ता है और जिस प्रभाव का ज्ञान उन पशुओं को होता है? उन विकारों को हमारी इन्द्रियों नहीं जान पातीं, इसका कारण विषय की रूक्मता है, या उनके और कोई इन्द्रिय होती है जिसकी खोज हम नहीं कर पाये हैं—अभी तक यह एक जटिल समस्या ही है। जन धर्म ने पशुओं को भी अवधिज्ञान माना है, इससे माल्म होता है कि वहाँ पाँच इन्द्रियों से िन्न किसी अज्ञात इन्द्रिय के ज्ञान को अवधिज्ञान कहा है, जिस इन्द्रिय का स्थान किसी एक जगह नियत नहीं है। अवधिज्ञान का भी शरीर में कोई स्थान होता है इस वात से अवधिज्ञान एक प्रकार की विशेष इन्द्रिय का ज्ञान ही मालूम होता है। यह भी सम्भव है कि पाँच इन्द्रियों से भिन्न एक नहीं अनेक इन्द्रियों हों, जिन्हें अवधिज्ञान कहा गया हो।

उपर जो ज्वालामुखी का उदाहरण देकर विषय समझाया गया है, सम्भव है उस तरह की असाधारण इन्द्रिय या इन्द्रियों किसी किसी असाधारण मनुष्य को भी होती हों। जैनशाखों के अनुसार पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों को अवधिज्ञान उच्च श्रेणीका हो सकता है। इस प्रकार उच्च श्रेणी की इन्द्रिय ग्ख करके भी मनुष्य दूसरे को अवधिज्ञान का स्वरूप नहीं बता सकता। जिस प्रकार जन्माध को रूपका स्वरूप समझाना असम्भव है, उसी प्रकार अवधिरहित पुरुप को अवधिका स्वरूप समझाना असम्भव है।

अवधिज्ञानको कोई असावारण इन्द्रिय मानने से अवधि-दर्शन का स्वरूप भी समझ में आने लगता है। सर्वज्ञ के प्रकरण में यह ऋहा गया है कि आत्मप्रहण दर्शन है और अर्थप्रहण ज्ञान है। व्यञ्जनावप्रहके प्रकरण में भी यह बात सम्झायी गई है कि इन्द्रिय का (निर्वृति का) प्रहण दर्शन है, उपकरण का प्रहण व्यञ्जनावप्रह है और अर्थ का प्रहण अर्थावप्रह [ज्ञान] है। अवधि-ज्ञान के जो इन्द्रिय के समान शखादि चिह्न बतलाय गये है उनके उत्पर जो मौतिक पदार्थी का प्रभाव पडता है उन सहित जब उन चिह्नों का संवदन होता है तब उसे अवधिदर्शन कहते हैं और उसके अनन्तर जो अर्थज्ञान होता है वह अवधिज्ञान है।

किसी मनुष्यकी ऑख अच्छी हो तो इसीसे वह महात्मा नहीं कहा जाता और अन्धा या बिहरा होने से वह पापी नहीं कहलाता। मतलब वह कि इन्द्रियों के होने न होने से आत्माकी उन्नित अवनित निर्मर नहीं है। अवधिज्ञानके विषय में भी यही बात है। अवधिज्ञान पश्चओंको, मनुष्योंको, देवोंको और पापी नारिक्योंको भी होता है; मुनियोंको, श्रावकोंको, अस्यामियोंको और मिथ्यादिष्टियोंको भी होता है। मतलब यह कि अवधिज्ञान होने से आत्मोत्कर्ष भी होना चाहिये, यह नियम नहीं है। इससे भी मालूम होता है कि उसका दर्जी एक तरह की इन्द्रियक्त समान है। अवधिज्ञान प्रसक्ष ज्ञान माना जाता है। इन्द्रियज्ञानक सिवाय और किसी ज्ञानमें प्रसक्षता सिद्ध नहीं होती। इससे मी अवधिज्ञान एक प्रकार की इन्द्रियका ज्ञान है।

'अवधिज्ञान से भूत-भविष्य का ज्ञान होता है' इस कथन का कारण दूसरा है । ऊपर ज्वालामुखी के उदाहरण में यह बात कही गई है कि प्शुओं को महीनों पहिले ज्वालामुखी फटने का ज्ञान हो जाता है। परन्तु यह वात तो तर्क-विरुद्ध है कि जो पदार्थ है ही नहीं, उसका प्रत्यक्ष हो जाय। इसिटिय इसका यही समाधान है कि फटने के पिहेंछे जो वातावरण आदि में विकार पैदा होते हैं उनका उन्हें ज्ञान होता है, उससे वे शीव्र ही ज्वाटा-मुखी फटने का अनुमान करते हैं। यह अनुमान एक ऐसे प्रत्यक्ष पर अवटिम्वत है जिसका हमें ज्ञान नहीं है। इसिटिय हम उस प्रत्यक्ष आश्रित अनुमानको मी प्रत्यक्ष समझते हैं। इसी प्रकार अवधिज्ञान है तो वर्तमानमात्रको प्रहण करनेवाटा, किन्तु उससे जो अनुमान होता है वह भी अवधिज्ञानमें शामिल कर टिया गया है। इसिटिये अवधिज्ञान विकाटप्राही कहा गया है।

अविधिज्ञान अतीन्द्रियज्ञान कहा जाता है, इसका कारण यह है कि वर्तमानमें जो पाँच इन्द्रियाँ मानी जाती हैं उनसे नहीं होता किन्तु उससे नित्र किसी अन्य इन्द्रियसे यह ज्ञान होता है। वह आत्ममात्रस होता है—उसके अन्य किसी इन्द्रियकी भी आवश्यकता वहीं, होती, यह समझना ठीक नहीं। यदि ऐसा हो तो शखादि चिन्ह व्रत्खानेका कोई मतल्ब नहीं रहता।

न्य जंपर अवधिज्ञानके स्वरूप वर्णनमें इस विषयमें जो विशेष वातें कहीं गई हैंद्रि सब अवधिज्ञानको इन्द्रियरूप माननेसे ठीक बैठ जाती हैं, क्योंकि इन्द्रियों में वे विशेषताएँ पाई जाती है। जैसे, कोई अवधिज्ञान सर्वांग्रेस होता हैं, कोई चिन्ह विशेषसे। पहिछी वात स्पर्शन इन्द्रियमें गई जाती हैं क्योंकि वह सर्वांग्व्यापी है; दूसरा वातें वाकी चार इन्द्रियोंमें है। कोई कोई अवधिज्ञान दूसरे क्षेत्रमें विषयप्रहण नहीं करता, इसका कारण यही मांद्रम होता है कि वहाँ के किन्हीं खास तरहके परमाणुओंसे उस अवधि इन्द्रियकी रचना हुई है, जिनपर दूसरे क्षेत्रके परपाणुओंका (विजातीय होनेसे) असर नहीं पडता।

कोई कोई अवधिज्ञान निकटके पदार्थको नहीं जानता और दूसरे पदार्थको जान लेता है। यह बात ऑखमें भी देखी जाती है। वह ऑखसे लेग हुये पदार्थको नहीं देखपाती और दूसरे पदार्थको देख लेती है। रेडियोयत्र पर अमुक प्रकारके दूरके राव्दों का हां प्रभाव पडता है और साधारण बोलचालके राव्दोंका प्रभाव नहां पड़ता, आदिके समान अवधि इन्द्रियमें भी विशेषताएँ हैं।

कोई कोई आचार्य सम्यग्दिष्ट के अविधिज्ञान में अविधिदर्शन मानते हैं, मिध्यादिष्ट को अविधिदर्शन नहीं मानते। परन्तु यह बात युक्ति-सगत नहीं माञ्चम होती, क्योंकि ज्ञानके पहिले दर्शन अवश्य हाना है। अगर दर्शन न हो तो कोई दूसरा ज्ञान होता है। मिध्यादिष्ट को जो विभंग-ज्ञान होता है, उसके पहिले अगर दर्शन न माना जाय तो कोई दूसरा ज्ञान मानना पड़ेगा। ऐसी हालत में अविधिज्ञान प्रसक्षज्ञान नहीं कहला सकता।

विशेषावस्यककार भी यह वात स्पष्ट शब्दोंमें कहते है कि अवधिज्ञान और विभग्ज्ञान दोनों के पाहिले अवधिदर्शन (१) ममान , होते है । इसलिये मिध्यादृष्टि के भी अवधिदर्शन मानना आवस्यक है।

<sup>(</sup>१)— सिवसेस सागार त नाण निन्विसेसमणगार। त दसणित ताई ओहि विनगाण नुस्ताह। ७६४।

अवधिज्ञानों को एक विशेष वात और है कि परमावधि-ज्ञानी अन्तर्मुदूर्त में केवल्ज्ञानी (१) हो जाता है। अविज्ञान एक मीतिकज्ञान है और परमावि का अर्थ है उत्तनश्रेणीं का अवधि-ज्ञान । इसका मतल्व हुआ कि परमावि के द्वारा मीतिक जगत् का कराव करीव पूर्णज्ञान हो जाता है। मीतिक जगतका करीब करीव पूर्णज्ञान हो जाने से वह शीव ही केवली क्यों हो जाता है, इस का समझना कठिन नहीं है।

यह जगत्-आत्मा और जड पदार्थों का सिमश्रण है। जो इस सम्मिश्रण का वित्रेक नहीं कर सकता वह आत्मा की नहीं जान, सकता, इससे वह मिध्यादिष्ट रहता है । मिटी हुई दो चीज़ोंनेसे अगर हम किसी एक चींज को अच्छी तरह अलग से जानल तो दूसरी चीज के जानने में कुछ कठिनाई नहीं रहती। इसिटिये जो मनुष्य मैतिक जगतका ठीक ठीक पूर्णज्ञान कर देगा, उसकी तुरन्त माद्रम हो जायगा कि इससे भिन्न आत्मा क्या पदार्थ है। मौतिक जगत को ठीक ठीक जान डेने से उसकी आत्मिननता भी पर्ण ह्रप से जानी जाती है। इससे आत्मा का शुद्ध खद्धप समझमें आ जाता है इससे वह शुद्ध आत्मा और शुद्ध श्रुत का पूर्ण अनुभव करता है। गुद्ध आत्मा का पूर्ण अनुभव ही केवल्ज्ञान है। मतल्ब यह है कि चेतनको जान कर जैसे हम जड़को अलग जान सकते हैं, उसी प्रकार जड़को जान कर भी हम चेतन को अलग जान सकते हैं।

<sup>(</sup>१) — परनोहिन्नपावियो केवलमतो म्हुत्तमेत्तेणं । त्रिशेषावश्यक। ६८९।

मिली हुई दो चीजों में से एक के अनुभव हो जाने से दूसरे के अनुभव होने में देर नहीं लगती। यही कारण है कि पूर्ण मौति क- ज्ञानी शीप्रही पूर्ण आत्मज्ञानी अर्थात् केवली हो जाता है। विश्वके रहस्य का वह प्रत्यक्षदर्शी हो जाता है।

इस प्रकार जैन-शाओं में जो अवधिज्ञान का निरूपण मिलता है उसकी सङ्गति बैठती है। पर उसकी सङ्गति बिठलाने के लिये एक जुदी शन्दिय की कल्पना जो मैंने की है उसे भी अभी कल्पना ही कहना चाहिये वह प्रामाणिक नहीं है।

अगर और भी निःष्यक्षता से विचार करना हो तो यहीं क्रहना ठीक होगा कि अवधिज्ञान एंक मानसिक ज्ञान है जैसा कि नन्दी-सूत्रका कथन है। साधारण लोगोंकी अपेक्षा जिन की विचार-शाकि कुछ तीव हो जाती है और जो भौतिक घटनाओं का कार्य कारणभाव जल्दी और अधिक समझने लगते है उन्हें अवधिज्ञानी कहते है।

कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने में या आसपास बहुत्सी बातों का कार्यकारणभाव जल्दी समझजाते है क्योंकि उनका परिचय होता है जब कि दूसरी जगह हमारी अक्ल काम नहीं करती क्योंकि वहाँ परिचय नहीं होता। यही कारण है कि अवधिज्ञान अनुगामी आदि कहा जाता है।

अवधिज्ञान के द्वारा परलोक आदि की बातें वता देने की जो चर्चा आती है उसका मतलव यही है कि कर्मफल के कार्यका-रणभाव का ऐसा अच्छा ज्ञान जिससे मनुष्य कर्मफल के अनुसार चरित्र-चित्रण करने की शीव्रबुद्धि-प्रत्यत्पन्नमतित्व पासके।

पहिले जमाने में जैसा अवधिज्ञान हो सकता था वैसा आज भी हो सकता है विलंक उससे अच्छा हो सकता है पर अब जमाना ऐसा आगया है कि उस ज्ञान की अलैकिकता डके की चोट घोषित नहीं की जा सकती। उसका वैज्ञानिक विश्लेषण इतना अच्छा हो सकता है कि लोग उसे अविज्ञान न कह कम्मितिज्ञान का ही एक विशेषक्षप कहेंगे। यही अवधिज्ञान का रहस्य है।

#### मनःपर्यय ज्ञान।

अवधिज्ञान के समान मन.पर्ययज्ञान भी है। अवधिज्ञानकी अपेक्षा अगर इसमें कुछ विशेषताएँ हैं, तो ये हैं —

२-यह सिर्फ मन की हाल्तों का ज्ञान है। अवधिज्ञान की तरह यह प्रत्येक मैतिकपदार्थ की नहीं जानता है।

२-- मन पर्ययञ्चान मुनियों के ही होता है।

३-अवधिक्षान का क्षेत्र सर्वलोक है, किन्तु इसवा क्षेत्र सिर्फ मनुष्य लोक है।

४-अवधिज्ञान के पिहले अवधिदर्शन होता है परन्तु मन.-पर्यय के पिहले मनःपर्यय-दर्शन नहीं होता।

आकृति, चेष्टा आदि से अनुमान लगाकर दूसरे के मानसिक भावों का पता लगा लेन कठिन नहीं है। यह कार्य थोड़ी बहुत मात्रा में हरएक आदमी कर सकता है परन्तु इसे मन पर्ययक्षान नहीं कहते । मनःपर्ययज्ञानी तो सीधे मन का ज्ञान करता है । उसे आफ़ृति वगैरह का विचार नहीं करना पडता ।

मनःपर्यय का जो स्वरूप जैनशाखों में बतलाया गया है, उसका बास्ताविक रहस्य क्या है—यह चितनीय विषय है। अव-विज्ञान के विषयमें पाँच इन्द्रिय से भिन्न इन्द्रिय का जैसा उल्लेख किया गया है, वैसा मनःपर्यय के विषय में नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें एक वडी बाधा यह है। कि मनःपर्यय-दर्शन का उल्लेख नहीं मिलता। जो ज्ञान, ज्ञानपूर्वक होता है उसका दर्शन नहीं माना जाता, इसीसे रुरुतदर्शन नहीं माना गया। मनःपर्यय द्रशन नहीं माना गया, इसका कारण सिर्फ यही हो सकता है। के यह भी ज्ञानपूर्वक ज्ञान है।

शास्त्रों में ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि मन पर्यय ज्ञान के पिहिले ईहा मितज्ञान होता है। यद्यपि यह बात सिर्फ ऋजुमितमनं-पर्ययज्ञान के विषय में कही गई है, तथापि इससे इतना तो सिद्ध होता है कि मनःपर्ययज्ञान के पिहले मितज्ञान की आवस्यकता होती है।

हाँ, यहाँ यह प्रश्न अवस्य उठता है कि जो ज्ञान ज्ञानपूर्वक होता है उसे प्रस्थक्ष कैसे कह सकते हैं ? परन्तु प्रस्थक्ष रान्दका अर्थ 'स्पष्ट' है हम छोग जिस प्रकार दूसरे के मनकी बातों को

<sup>(</sup>१)— परमणसिद्धियमङ्घ ईहामदिणा उज्जिष्टिय रुव्हिय । पच्छा पच्च , क्खंण य उज्जमदिणा जाणदे नियमा । गोन्मटसार जीवकाड ४४८ ।

जानते हैं उससे अधिक सफ़ाईके साथ मन पर्ययज्ञानी मनकी बाता को जानता है इसीसे वह प्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष, यह आंपक्षिक राव्द है। एक बान अपेक्षा मेद से प्रत्यक्ष और परोक्ष कहलाता है । अनुमानको हम रुतकी अपक्षा प्रत्यक्ष और ऐन्द्रिय-ज्ञानकी अपक्षा परोक्ष कह सकते हैं। फिर भी अनुमानको परोक्षक भदोंमे शाभिल करने का कारण यह है कि हमारे सामने अनुमानसे भी स्पष्ट इन्द्रियज्ञान मौजूद है। अगर हमोरे सामने कोई ऐसा झान होता जो कि मन.पर्ययकां अपेक्षा मानसिक मावोंको अधिक स्पष्टनासे जानता तो हम मन:पर्ययका भी परोक्ष कहते । मानसिक भावेंकि ज्ञानकी अधिक से अधिक स्पष्टता मन पर्ययज्ञान में पाई जाती है इसलिये उसे प्रलक्ष कहा है । मतलब यह है कि कोई ज्ञान ज्ञानपूर्वक हो या न हो इस पर उस की प्रसक्षता परोक्षता निर्भर नहीं है किन्तु दूसरे ज्ञानोंकी अपेक्षा प्रसक्षता परोक्षता निर्भर है; इसिंखेये ईहा-मितज्ञानपूर्वक होने पर भी मन पर्ययज्ञान प्रत्यक्ष कहा जाता है।

जव मन पर्ययज्ञान ज्ञानपूर्वक सिद्ध होगया तब मन पर्यय दर्शन मानने की कोई ज़रूरत नहीं रहजाती इसाछिये वह जैन-शास्त्रों में नहीं माना गया।

अवधिज्ञान के जैसे चिह्न बताये जाते हैं मन:पर्यय के नहीं वताये जाते किन्तु मन पर्ययज्ञान मन से होता है यही बात कही (१)

<sup>(</sup>१)— सव्यग अग सभव चिण्हादुष्पञ्चदे जहा जोही। मणपटजः च दत्रमपादो उप्पञ्जदे णियमा गा० जी० ४४२ ।

जानी है। इसमे शख्म होता है। कि मनःपर्ययज्ञान एक प्रकार का गनिसिक ज्ञान है।

मनः पर्ययज्ञानके विषयमें एक वड़ा भारी प्रश्न यह है कि वह अविध्ञान से ऊँचे दर्जे का तो कहा जाता है परन्तु न तो वह अविध्ञान की तरह निर्मल होता है न उसका क्षेत्र विशाल है, न काल अधिक है, न द्रव्य अधिक है। इस तरह अविध्ञान से अल्पशक्तिवाला होने पर भी उसका महत्त्व अधिक कहा जाता है। अविध्ञान तो पशु-पक्षी नगरकी आदि चारों गतियों के प्राणियों के पाना जाता है परन्तु मनः पर्यय तो सिर्फ मुनियों के माना जाता है और वह भी सच्चे मुनियों के, उन्नतिशील मुनियों के। मनः पर्यय ज्ञान को प्राप्त करने की यह शर्त मनः पर्ययज्ञान के स्वरूप पर अद्भुत प्रकाश डालती है। इससे माल्य होता है कि मनः पर्ययज्ञान विशेष-विचारणात्मक मानसिक ज्ञान है।

जिस प्रकार किसी मुर्ख और दुराचारी की ऑख अच्छी हो तो वह खगव ऑखवाले सदाचारी विद्वान्की अपेक्षा अधिक देखेगा किन्तु इसीसे उस मूर्ख दुराचारी मनुष्यका आसन ऊँचा नहीं हो जाता; ठीक यही वात अवधि और मनःपर्ययके विपय में है। अवधिज्ञान मौतिक विपय को प्रहण करनेवाला है जव कि मनः पर्ययज्ञान आध्यात्मिक है, अथवा यों कहना चाहिये कि उसकी मौतिकता अवधिज्ञान की अपेक्षा बहुत कम आर आन्यात्मिकता अधिक है। मनःपर्ययज्ञान का स्थान अवधिज्ञानकी अपेक्षा जो उच्च है वह मौतिक विषय की अपेक्षा से नहीं, किन्तु, आध्यात्मिक विषय की अपेक्षा से है।

वर्तमान में मन पर्ययज्ञान के विषय में जो मान्यता प्रचलित है उससे इसका स्पष्टीकरण नहीं होता। दूसरे के मनको जानना ही यदि मन-पर्यय हो तो यह काम अवधिज्ञान भी करता है। इसके छिये इतने वडे संयमी तपस्वी और ऋद्धिधारी होने की कोई जरूरत नहीं है, जो कि मन-पर्यय की प्राप्ति में अनिवार्य रार्त वतलाई जाती है। इसिछिये मन-पर्यय का विषय ऐसा होना चाहिये जिसके मयम के साथ अनिवार्य सम्बन्ध हो।

" विचार करने से माछ्म होता है कि मन पर्यय ज्ञान मानस भ भावों के ज्ञान को ही कहते हैं किन्तु उसका मुख्य विषय दूसरे के मनोभावों की अपेक्षा अपने ही मनोभाव हैं।

प्रश्न-अपने मनोभात्रों का ज्ञान तो हरएक को होता है। इसमें त्रिशेषता क्या है, जिससे इसे मन पर्यय कहा जाय?

उत्तर—कर्टाई के जपर अंगुलियों जमाकर हरएक आदमी जान सकता है कि नाडी चल रही है परन्तु किस प्रकार की नाडीगित किसरोग की सूचना देती है इसका ठीक ठीक झान चतुर वैद्य ही कर सकता है। यह परिज्ञान नाडी की गित का अनुमव करने वाले रोगी को भी नहीं होता। भावों के विषय में भी यही बात है। अपनी समझसे कोई भी मनुष्य बुरा काम नहीं करता फिर भी प्राय प्रत्येक प्राणी सदा अगणित बुराइयां करता ही रहता है। अगर वह मानता है कि यह कार्य बुरा है तो मं उसका असयम, आवश्यकता आदि का वहाना निवाल कर अपने को मुलान की चेष्टा करता है। कभी कभी हम किभी घटना का इस तरह वर्णन करते हैं, मानों विवरण सुनाने के सिवाय हमारा उस घटना से कोई सम्बन्ध ही नहीं है, परन्तु उसके मीतर आत्मश्चाघा किस जगह छुपी बैठी है इसका हमें पता ही नहीं लगता। अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म शनसिक भावों का निरीक्षण कर सकना बहुत कठिन है। हाँ. कभी कभी हम किभी के उपदेश की सूचनानुसार आत्मनिरीक्षण का नाटक कर सकते हैं, दभ की दूर हटाने का भी दभ हो सकता है, परन्तु सच्चा आत्म-निरीक्षण नहीं होता, अल्पन्त उच्चश्रेणी के सयम के बिना सच्चा आत्मानिरीक्षण नहीं हो सकता। अथवा यों कहना चाहिये कि जो इस प्रकार का आत्मनिरीक्षण कर सकता है, वह उन्कृष्ट स्वभी है, किभी भी वेप में रहते हुए मुनि है।

जो मनुष्य इस प्रकार अपने मनोभावों का निरीक्षण कर सकता है, उसे दूसरोंके ऐसे ही मनोभावों को समझने में कठिनता नहीं रहती। कैन मनुष्य किस तरह आत्मवञ्चना कर रहा हे, वह इस बातको अच्छी तरह जानता है। आत्मवञ्चक की अपेक्षा भी उसका ज्ञान इतना स्पष्ट और दृढ होता है कि उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। ऐसा मनुष्य मनोविज्ञान का अनुभवी विद्वान् विशेष बुद्धिमान (शास्त्रीय शब्दों में बुद्धि-ऋद्विधारी) होता है।

प्रश्न— मनोविज्ञान और मन पर्ययज्ञान में क्या अन्तर है ! उत्तर— अपने शरीर में कौन कौन तत्त्व है और किस कियाका किस तत्त्व पर क्या प्रभाव पड़ता है; आदि वार्तोका उत्तर एक रसायन गासी अच्छी तरह दे सकता है। फिर भी वह चतुर वैद्यका काम नहीं कर सकता। वैद्यका काम रारीर के तत्त्वांका विश्लेषण नहीं, किन्तु स्वास्थ्य-अस्वास्थ्यका विश्लेषण करना है। मनःपर्ययज्ञानी आत्महिताहितकी दृष्टि से मानसिक जगत्का विश्लेषण करता है। दूसरी वात यह है कि मनोविज्ञान एक शास्त्र हे इसीसे वह परीक्ष है जब कि मनःपर्ययज्ञान अनुभव की वह अवस्था है जो सयमी हुए बिना नहीं हो सकती। वह अनुभवात्मक होने से प्रसक्ष है। मनोविज्ञानका बड़ा से बड़ा पड़ित बड़ा से वड़ा असयमी हो सकता है किन्तु मनःपर्ययज्ञानी असयमी नहीं हो सकता। इसिल्ये यह कहना चाहिये कि मनोविज्ञान एक भौतिक के विद्या है, जब कि मनःपर्ययज्ञान एक आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान या आत्मा की अग्रुद्ध परिणातियोंका सस्य प्रस्मक्ष है। हो, मनोविज्ञान मनःपर्ययक्षेत्र है। हो, मनोविज्ञान सनःपर्ययक्षेत्र है। हो, मनोविज्ञान मनःपर्ययक्ष है। हो, मनोविज्ञान सनःपर्ययक्ष है।

प्रश्न— योडा बहुत आत्मिनिरीक्षण तो सभी कर सकते हैं। व्यासकर जो सम्यग्दिष्ट हैं, सच्चे मुनि हैं वे आत्म-निरीक्षण वरते ही हैं परन्तु इन सबको मन-पर्ययज्ञान नहीं माना जाता। किसी किसी को होता है, यह वात दूसरी है, परन्तु सबको क्यों न कहा जाय?

उत्तर— भेदिविज्ञान और मनोवृत्तियों का स्पष्टज्ञान, इन में वहुत अन्तर है। सम्यग्दिष्ट जो आत्मिनिरीक्षण करता है वह भेदिविज्ञान है, जिससे वह जड पदार्थों से आत्माको भिन्न समझता है या
भिन्न अनुभव करता है। फिर भी वह मनोवृत्तियोंकी वास्तिविकताका
साक्षात्कार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा करे तो वह

असंयमी न रह सके । संयमी हो जाने पर मी मनावृत्तियों का साक्षात्कार अनिवार्य नहीं है । जैसे स्वास्थ्य-रक्षाके लिये पथ्यसे रहना एक बात है और वैद्य हो जाना दूसरी बात । उसी प्रकार सयमी होना एक बात है और मनःपर्ययज्ञानी होना दूसरी बात है।

मन पर्ययज्ञानी होने के लिये सयम की जो र्रात लगाई गई है उससे उसके वास्तविक स्वरूपका संकेत मिलता है । उपर्युक्त विवेचन उसी संकेतका फल है । उपर्युक्त विवेचनका पूरा मर्भ अनुभवगम्य है।

अवधि और मनःपर्यय के भेद प्रभेदों का बहुत ही विस्तृत वर्णन जैनशास्त्रों में पाया जाता है । उनमें परस्पर मतभेद भी बहुत हैं। परन्तु ज्ञान के प्रकरण में अवधि और मनःपर्यय का स्थान इतन। महत्वपूर्ण नहीं है, जिससे यहाँ उनकी विस्तार से आछोचना की जाय । संक्षेप में यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि उनके ऊपर अछोकिकता का जितना रग चढाया गया है वह कृत्रिम है और उनके वास्तविक रूपको छुपाने वाला है।

#### केवलज्ञान

इसके त्रिस्तृत वर्णन के लिये चौथा अध्याय लिखा गया है। यहाँ तो सिर्फ खानापूर्ति के लिये कुछ लिखा जाता है।

शुद्धात्मज्ञान की पराकाष्ठा केवल्ज्ञान है । जीवनमुक्त अवस्था में जो आत्मानुमव होता है उसे केवल्ज्ञान कहते हैं । केवल्ज्ञानी की फिर कुछ जानने योग्य नहीं रहता, इसलिये उसे सर्वज्ञ भी कहते हैं ।

रुतकेवळी और केवळी में सिर्फ़ इतना ही अन्तर है कि जिस बात को रुतकेवळी शास्त्र से जानता है, उसी वातको केवळी अनुभव से--प्रत्यक्ष से जानता है। जैनशाखों में निश्चय्रहतके वर्छा की परिभाषा यहीं की जाती है कि जो शुद्धात्मा की जानना है वह निश्चय-रहतके वर्छा (१) है। जब आत्मज्ञान से रहतके वर्छा बनता है तब आत्मा के ही प्रत्यक्ष से के वर्छी होना चाहिये। जिसने आत्मा की जान छिया उसने सारा। जिनशासन जान (२) छिया। इसाछिये के वर्छी को सर्वज्ञ कहते हैं।

उपिनपदों में जीवन्मुक्त अवस्था का जो वर्णन है वह भी आत्मा की एक अविकृत निश्चल दशा को वताता है। आत्मज्ञानी (३) को ही जीवन्मुक्त वहा जाता है। केवली, अर्हन्त, जीवन्मुक्त ये सब एक ही अवस्था के जुदे जुदे नाम है।

इस प्रकर केवलज्ञान और अन्यज्ञानों के विषय में जो जैन साहित्य में भ्रम है वह यथाशक्ति इस विवेचन से दूर किया गया है।

<sup>(</sup>२)-यस्मिन्काले न्वमात्मान योगी जानाति कैवली तस्माकालान्समार्भ्य जीवन्मुक्तो मवेदसा । वराहोपानयन् २४२। चेतसो यदक्तृंव तत्समाध न-मीरितम् । तदेव केवलीमाव सा ग्रुमा निर्वृतिः परा । महोपनियन् ४-७।



<sup>(</sup>१)— जो हि ह्देणि एच्छादि अप्पाणार्मण तु देवल हद्ध । त स्दन्देविल भितिणो भणित लेगप्पादीवयरा । सभय प्रान्तत ९ । यो भावभ-तरूपेण स्वसवेटन ज्ञानेन शुद्धात्मान जानाति स निश्चय श्टतिक्वली भवति यस्तुस्वशुद्धात्मान न सवेदयति न भावयति बहिविषय व्रव्यश्नार्थ जानाति स व्यवहारश्वतंक्वली । तात्पर्यवृति ।

<sup>(&</sup>lt;)— जो पस्सदि अप्पाण अन्नद्धपुट्ट अणण्ण मनिसेस । अपदेस सुचमञ्ज पस्सदि जिणसासण सन्न । समयत्राभ्रत १७।

मानव-जीवन के आनन्द-दायक मर्म को मौलिक-रूप से सुमझानेवाला—

# सत्यमक्त-समिहत्य

कर्तव्याकर्तव्य-निर्णय के समय पैदा होने वाले द्वन्द की शान्त करने के लिये एक असदिग्ध, स्पष्ट और ठास सन्देश देता है। नीचे लिखी हुई सूची ध्यानपूर्वक पढकर जल्दी से जल्दी ये पुस्तकें मँगवाइये इन्हें पारायण कर लेने के बाद आपको हरएक धर्म का सत्य रूप पूरी तरह से समझ मे आ जायगा :—

### (१) सत्यसंदेश [मासिक पत्र] वा. मू. ३)

हिन्दू, मुसलमान, जैन, वौद्ध, ईसाई, पारसी आदि सभी समाजा में धार्मिक और सास्कृतिक एकता का सन्देश देनेवाला, शांतिप्रद क्रातिका बिगुल बजानेवाला, मौलिक और गम्भीर लेख, रसपूर्ण कविताऍ, कलापूर्ण कहानियाँ, सामियक टिप्पणियाँ और समाचार आदि से भरपूर, नमूना ।)

#### (२) कृष्ण-गीता-: पृष्ठ १५० मूल्य ॥।)

विविध दर्शनों के जंजाल में फँसे हुए अर्जुनके वहाने से ससार' को विशुद्ध कर्तव्य का सन्देश देने में इस प्रन्थ के लेखक अपने युग को देखते हुए आचार्य्य व्यासदेव से भी अधिक सफल कहे जा सकते हैं । श्रीमद्भगवद्गीता के एक भी श्लोक का अनुवाद न. होने पर भी यह प्रन्थ पूर्णरूप से सु—सगत और समयोपयागी है।,

### (३) निरतिवाद --- पृष्ठ ६० मृत्य ।=)

वृद्धि और हृदय को एकागी आदर्शवाले अतिवादों के दलदल में फँसाकर हमने अपने व्यावहारिक जीवन को मिटयामेट कर दिया है। यह प्रन्य हमें आसमानी कन्पनाओं के स्वर्ग में विचरण करनेवाले एकान्त साम्यवाद और नारकीय यंत्रणाओं में कैद करके पाताल में ढकेलने वाले एकान्त पूँजीवाद से मुक्त करके हमारे रहने लायक इस मर्स्यलेक का एक मध्यम-मागीय व्यावहारिक सन्देश देता है।

### (४) शीलवती [वेश्याओ की एक सुधार योजना ]

यह छोटीसी पुस्तक आपको वतायगी कि वेश्याओं के जीवन् को भी किस प्रकार शील्वान और उन्नत बनाया जाय? मूल्य 🔿

#### (५) विवाह-पद्धति:- पृष्ठ ३२ मूल्य /)

यह पुस्तक आपको सिखायगी कि दाम्पक्ष जीवन के खेळ को किस ज़िम्मेदारी के साथ खेळा जाय !

- (६) सत्यसमाज [राका-समाधान] पृ. ३२ मृ. जा.
- (७) धर्म-मीमांसा पृष्ठ १०० मूल्य।)

र्वन की मौलिक व्याख्या और उसमा सर्वव्यापक विशुद्ध स्वरूप। सत्यसमाज की शंकासमाधान सहित रूप-रेखा।

(८) जैन-धर्म-मीमांमा [ प्रथम माग ] पृष्ठ ३५०

वर्म की निष्यक्ष व्याख्या, न. म्हावीर का संगोधित और बुद्धि-सगत जीवन--चरित्र । सम्यग्दर्शन की असाम्प्रदायिक, मौलिक, गहरी और विस्तृत व्याख्या । मूल्य १) । (९) सत्य-संगीत (समभावी भजन) पृष्ठ १३० सर्वधर्म-समभावी प्रार्थनाओं और भाव-पूर्ण विविध गीतों का संप्रह । मूल्य ॥>)

(१०) सत्यामृत [मानवधर्म-शाख] मूल्य १।)

विश्व-मानव के जीवन सम्बन्धी हरएक पहछ पर मौलिक-रूप से विचार करके इस अथराज में नये नये पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करते हुए एक ऐसा निप्पक्ष दृष्टिकोण प्रकट किया गया है जो सभी धर्मों को ठीक-ठीक समझने के लिये भव्य, दिव्य, निश्चित, ठोस और गंभीर सन्देश देता है।

इस का नाम दृष्टि-काण्ड है। सयम-काण्ड और व्यवहार-काण्ड भी करीब-करीव इतने ही वड़े आकार-प्रकार में शीघ्र ही प्रकाशित होने को हैं। मिल्रने के पते---

- (१) सत्याश्रम वर्धा (सी. पी.)
- (२) हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर, हीरावाग्, बम्बई